<u>₹\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</u>

### वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

\*

क्रम सहया

मण्य ने अ

2343

## भारतीय इतिहास की रूपरेखा

### जिल्द १

लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार

हिन्दुस्तानी एकेडेमो इलाहाबाद १४३३

### नोबेल पुरस्कार-प्राप्त प्रसिद्ध नाट्यकार

### जॉन गाल्सवर्दी

को

### चार अमृल्य रचनार्ये

- १—न्याय—'बस्टिस' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक —श्रीयुत प्रेमचन्द ।
  मूस्य २॥
- २--हड़ताल-'स्ट्राइफ्' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक-श्रीयुत प्रेमचन्द । मृत्य २)
- ३-धोखाधड़ी- 'स्किन गेम' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक- श्रीयुत जाजताप्रसाद शुक्ज, एम० ए० । मृल्य १॥।)
- ४—चाँदी की डिबिया—'सिल्वर बॉक्स' नामक नाटक का अनुवाद। अनुवादक— श्रीयुत ब्रेमचन्द्र। मूल्य १ए)

सभी पुन्तकों पर सुनदर मुनहरी कपड़े की मज़बूत जिल्हें हैं।

प्रकाशक :

हिन्दुस्तानी यक्तेडेमी, संयुक्तप्रांत. इलाहाबाद

सोस एजेंट:

इंडियन प्रेस लिपिटेड, इलाहाबाद

## भारतीय इतिहास की रूपरेखा

### जिल्द १

<sub>लेखक</sub> जयचन्द्र विद्या<mark>लंका</mark>र

प्रस्तावना लेखक श्रीयुत काशीपसाद जायसवाल एस. ए. ( ख्रीक्सफर्ड ), बार-ऐट-ला, विद्यामहोदिध

#### सुचना

यह प्रनथ दो श्रंशों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी प्रस्तावना, श्रनुकमणिकायें, शुद्धि-पन्न, नक्कशं श्रीर चित्र तीसरं श्रंश के रूप में बाद में प्रकाशित किये जायेंगे। पाठक उन्हें यथा-स्थान लगाकर प्रनथ की जिल्द बेंधवा सकेंगे।

**मकाशक** 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद १६३३

#### श्रद्धेय

### महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचन्द स्रोक्ता

के श्रीचरणों में जिन की श्रगाध विद्वत्ता की कीर्त्ति ने इस छात्र को श्रपनी श्रोर खींचा था,

तथा

जिन की सौम्य मूर्त्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, निष्पत्त श्रोर निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना श्रीर बालोपम सग्लता ने इसे सदा के लिए श्रपना श्रनुचर बना लिया है।

#### वस्तुकथा

श्रपनो मात्भूमि के इतिहास की यह रूपरेखा श्र अस्तुत करते हुए कोई सफाई देने की जम्बरन नहीं जान पड़ती। हमारे देश की श्राज जो संसार भर में श्रसाधारण श्रवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुम्नानी उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह श्रवस्था क्यों है, श्रीर कैसे पैदा हो गई। श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रंतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः —श्रपने श्राप को देखना-पहचानना चाहिए, श्रध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए —हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना श्रादेश हैं। अपने राष्ट्र-श्रात्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी हुई है। किन्तु श्रपने राष्ट्र की विद्यमान श्रवस्था को हम उस की पहली श्रव-स्थाओं पर ध्यान दिये बिना समम नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवर्त्तन-शील—विकासशील—सत्ता के विषय में हैं; श्रीर श्राधुनिक विज्ञान ने यह पह-चाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वयत्रमा संखारा—सृष्टि को प्रत्येक सत्ता की श्रायु है, यह बुद्ध तथागत की श्रन्तिम वास्ता (पिन्छमा

फ़िलाहास सातवाहन-युग के सम्त तक, दो जिल्दों में।

२. बृ० उप०, २. ४. ४।

वाचा) थी । किन्तु वयोवर्म होने का अर्थ विकासशील होना है;—जिस वस्तु की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा कम से आते हैं। और वैसी विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर ध्यान दिये बिना समभ ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करता है।

दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्तित कहलाने वाल लोगों में भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल कहानियों से तम हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्वल और धुंधली हैं। यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लज्ञण है। आज से सौ बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सर्वथा अन्त-व्यस्त रूप में उलका चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा तब एल्किन्स्टन ने मनुस्मृति के आधार पर खड़ा करना चाहा था!

इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि—ऐतिहासिक शृंखला को सममने की समता—ही नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हो सका। हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोप नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण भारत ने

महापरिनिब्बाण सुत्त, दे० नीचे ६ ११—५० ३६१।

२. दे॰ मेरा लेख-ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ का श्रैमासिक) भाग १ में।

श्राज श्रनेक ऐसे विद्वान् पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की समता में किसी भी विदेशो विद्वान् से टक्कर ले सकते हैं। श्रीर श्रपने पुरखों के विषय में मैं इस परिगाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलक्षण रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन श्रीर ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा।

श्रीर श्राज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पिच्छिम की श्रार्य जातियों के संसर्ग श्रीर प्रभाव से। श्रीर जिन पाश्चात्य विद्वानों की सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले-पहल खाला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये बिना नहीं मानता कि हमारी श्राने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की तरह पुजेगी! भारतवर्ष यदि श्रपने विस्मृत श्रात्मा को श्राज फिर पहचानने लगा है तो उन्हों के श्रनुप्रह से। श्रफ्तानिस्तान श्रीर तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को श्राज के दृब्वू हिन्दू श्रपने श्रम्य विश्वासों, जानपाँत श्रीर छुत्राखूत के सामाजिक बन्धनों श्रीर राजनैतिक गुलामी में जकड़े हाने के कारण हीश्रा माने हुए थे, उन्हीं से पिच्छम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों ने प्राचीन श्रार्यावर्ती सभ्यता के हजारों श्रमृल्य श्रवशेष खांज निकाल हैं! कौन सन्धा भारतवासी होगा जिस का हृद्य उन के लिए कृतज्ञ न होगा ?

त्रिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल नारेन हेस्टिंग्स् के समय कलकत्ते में पशियाटिक सांसाइटी त्राव बंगाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय इतिहास की खोज का बीज बोया गया। वारेन हेस्टिंगस् के उस कार्य में कितनी दूर-दिशता थी! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत् के लिए जो संस्कृत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिगी

१. हे॰ नीचे 🕸 ४ श्री--विशेष कर पृ० २४६-४७।

घटना थी। संस्कृत के उस अधिकार से तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी, और आर्थ नस्त को पहचान हुई। आधुनिक युग की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है।

कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक वैसी संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुई, और भारतीय खोजपरक अनेक विद्व-त्पत्रिकायें जारी हुई। भारतवपे में और भारतीय भाषाओं में उन की संख्या अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य देश के विद्यापीठों में जारी है। पिछले डंढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के फलस्बरूप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का दुकड़े दुकड़े कर के पुनकद्वार होता गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं को अनेक विद्वत्पत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं। पिछले पाँच बरस से लियदन (हालैएड) की प्रसिद्ध कर्नसंथा से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिर्देश की एक वार्षिक पत्रिका—पेनुअल विक्लिओप्राफी आव इंडियन आर्किऔलोजी—निकलने लगी है। सन् १९३१ की बिक्लिओप्राफी सो जो इस वर्ष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३९ पित्रकाओं के निर्देश हैं।

इस विस्तृत खोज के विखरे दुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का एक सिलिसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं सदी ई० के झारम्भ में श्रंमेज विद्वान् विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ की उस कृति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी एक दूसरा ही प्रमुख सुर मुनाई देना है। उस की दृष्टि भी श्रात्यन्त संकीर्ण है। इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद करना पड़ा है। सन् १९१९ में स्मिथ का दूसरा प्रन्थ श्रंत्रसफ़ई हिस्टरी आव इंडिया प्रकाशित होते ही प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यूयौर्क अमेरिका के जगतप्रसिद्ध पोलिटिकल साइन्स कार्टली (राजनीतिविज्ञान-त्रैमासिक) में उस के विषय में

एक लेख 'भारतवर्ष का एक अंग्रेजी इतिहास' शीर्षक से लिखा १। उस में उन्हों ने लिखा कि ''स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज का प्राय: अभाव है।''' औत्मसफ़ है हिस्टरी में एक और पत्तपात का भाव है, जो कि उन विशेष स्वार्थों और उपस्थित शिक्तयों की तरफ से, जिन की सेवा में स्मिथ महाशय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है। '''कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशास्त्र इतिहासिवज्ञान और तुलनात्मक राजनीति विषयक (भ्रान्त) धारणाओं के कारण हैं। ''एक ऐतिहासिक अर्थात् घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी को हर कोई ''अनुभव करंगा।'' इत्यादि। इस के बावजूद प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है।

उन्हों ने समूचे यन्थ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के विशेष पहलुओं से वास्ता पड़ा।

स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने प्रन्थ में लिखा है कि "भारतवर्ष का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है।" इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है—"भारतवर्ष का देसी कानून "ठीक इस से उलटा है।" यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पच्चपातपूर्ण प्रमाणहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामाणिक विवाद की पूरी उपेचा कर के।"

भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह बात मौके-बे-मौके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते। शायद उन का ईमानदारी से यही

१. जिस्द ३४, पृ० ६४४ प्र।

२, हिं० रा०, भाग २ प्र∙ १८१ ।

विश्वास रहा हो। प्रो० सरकार <sup>१</sup> श्रौर डा० रमेश मजूमदार<sup>२</sup> दोनो को इस का प्रतिवाद करना पड़ा है।

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की 'घटनाओं के व्याख्याकार-रूप में कमजोरी' का एक और नमूना है। उस की आलो-चना करते हुए डा० देवदत्त भण्डारकर को स्मिथ की सूम पर तथा उन के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समम सकने पर आश्चर्य करना पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मौंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से अधिक विस्तृत थी । यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समम में नहीं आ सकता।'

श्राधुनिक खोज के श्राधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पद्मपात श्रीर संकीर्णता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वम्तुतः खेदजनक है। मैं स्वयं स्मिथ के विषय में काफी कड़ी बातें लिख चुका हूँ, पर श्रव मेरे विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं। तीस-पैतीस करोड़ भारतवासियों

पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स पेंड थियरीज़ श्राव दि हिन्दूज़ (हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें भौर स्थापनायें), लाइपिजन (अर्मनी), १६२२, १० २४।

२. जा० बि० श्रो० रि० सो० १६२३, ए० ३२४-२४।

३. ऐनत्स स्राव दि भगडारकर इन्स्टीट्यूट (भगडारकर-संस्था की पत्रिका), १६२६. ए० २६-२८।

४ वहीं, ११३०, ए० १४६।

१. 'मारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास' (काला काजपतराय के इतिहास की चालोचना, जो कि स्मिथ की नकल है)—माधुरी १६८३. पृ० १६२ प्र। 'प्राचीन मारतीय धनुश्रुतिगम्य इतिहास'—सरस्वती १६२७, पृ० २६१। भारतभूमि, पृ० ८-६।

की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलक्षण असाधारण और अनहोनी घटना है कि वह सोचने वाले को खब्ध कर देती है। यदि वह आँखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय! स्मिथ जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समफ सकें, और उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उन की गलतियों का समथन करता हूँ। उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ।

स्मिथ के प्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने पूर्वेक्त लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन प्रन्थों में एक शब्द भी नहीं कहा गया। किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार स्मिथ के एक अभाव से बहक गये हैं। वे लिखते हैं—"२३० सं ३३० ई० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समृचे देश के इतिहास की एक भी घटना अभी तक नहीं पाई गई। आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच तीन सौ बरस के लिए वृत्विखन का इतिहास कीरा है, उसी प्रकार छठी शताब्दी के उत्तरार्ध के लिए उत्तर भारत का।" किन्तु आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच ही तो (दुिश्वल के शब्दों में) "दिक्खन के सब राजवंशों में से सब से अधिक गीरवमय, सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, सब से बड़े आदर का पद पाने येग्य, सब से उत्कृष्ट, और समृचे दिक्खन की सभ्यता पर नि:सन्देह सब से अधिक प्रभाव डालने वाला" वह "सुप्रसिद्ध वाकाटक वंश" राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब से उज्ज्वल स्मृति वाली देवी—प्रभावती गुप्रा—का शासनकाल भी सम्मिलित

१ पोलिटिकल इन्स्टाट्यूशन्स इत्यादि, पृ० १६४।

है! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह ' उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्य और आपेचिक महत्त्व कृतने की उन की जैसी समभ थी, उस से उन्हों ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान के। दीख पड़ा, और इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। और स्मिथ के उस अभाव से यदि प्रो॰ सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिचित भाइयों का क्या कहना जो अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते! २३० और ३३० ई० के बीच उत्तर भारत में यौधेयों और नागों के राज्य थे, और उसी युग में काबुल के कौशाएों की नकल कर फारिस के सासानी राजा शिव और नन्दी की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में मौखरियों ने कन्नौज-साम्राज्य की नींव डाली थी।

श्रोहिन्द राजधानी से काबुल और पंजाब का शासन करने वाले उन प्रान्तों के श्रन्तिम हिन्दू राजाश्रों के। स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया, श्रीर उस गलती के। हमारं पाठ्य-पुस्तक-लेखक श्राज तक दोहराते श्रा रहे हैं। इस प्रकार के श्रीर श्रनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं।

स्मिथ के इतिहास के बाद कैम्ब्रिज विद्यापीठ से कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ। उस की पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस के सम्पा-दक हैं; दर्जन से ऊपर अंग्रेज़ और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है। उस विद्वत्तापृर्ण ग्रन्थ की निष्पत्तपातता के एक नमृते की और मुक्ते रूपरेखा में ध्यान दिलाना पड़ा है । उस ग्रन्थ के दक्कन पर विद्वान सम्पादक ने बाख्त्री

१, ज० रा० ए० सो० १६१७, पृ० ३१७ म।

२. हास्त में नायसवात जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर दिया है, जिसे मोतीसास बनारसीदास ने खाड़ीर से प्रकाशित किया है।

३. नीचे, पु॰ १४१।

के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाटिलपुत्र पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था, श्रीर पीछे एक दूसरे यूनानी—एवृक्रितद्—के खाल्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी के। वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत के समूचे इतिहास का सार और तत्त्व कैम्बिज-इतिहास के विद्वान् सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटिलपुत्र पर दिमेत्र का वह धावा ही था! वे अपनी गरेबान में मुँह डाल कर देखें और सोचें कि उन्हें उस पशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के उपर हलाकू खां मंगोल का चित्र छापे, और उस के दर्पण में वे अपन इतिहास का स्वरूप देख लें!

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमें यह हिंगिज़ न मान बैठना चाहिए कि सभी पारचात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पचपात से दूषित है। उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के अध्ययन और खोज में उन्हों ने जो निःस्वार्थ एकाम तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ़िक्र हमें उन से अधिक होनी चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं के। हम उन से कहीं अधिक अच्छी तरह समक्त और सुलक्षा सकते हैं, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पातीं?।

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस सं बहुत से भारतीय विद्वान्

१ दे० नीचे ५५ १४२, १४३।

२. डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है। दे० उन की लोकल गवन्में एट इन एन्ड्येंट इंडिया (शाचीन भारत में स्थानीय शासन), श्रीक्सफ्रई, १६१६, प्रस्तावना ए० १४।

श्रापने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं; तो भी उन की श्राधिकांश कृतियाँ श्राप्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता की विशेष लाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों की भारतीय इतिहास की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्वान् हमारे हिन्दी-चेत्र में हैं, पर उन की शिष्यसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, श्रभी तक नहीं हुई।

इस दशा में यदि सन् १९२१ में मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु वह दु:साहस जरूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मेरे जैसे साधनहीन अकिञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दु:साध्य है। तो भी मैंने सोचा कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, मैं एक रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संज्ञिप्त ढाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ (२ जून १९२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है। अगले तीन बरस मैं अपने उद्देश की साधना में जुटा रहा। फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गई कि मुक्ते जान पड़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा।

सन् १९२६ के अगस्त में मैंने अपने बुजुर्ग अध्यापक रामरत्न जी की प्रेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू किया। १९२० की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रूपरेखा की बुनियाद वहीं है। किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह अनेक अंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूर्वक व्याख्या करना आवश्यक होगा। उधर उसी समय मुक्ते बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला। तब मेरा पुराना संकल्प फिर जाग उठा, और उस के पूरा होने का अवसर देख मैंने वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। अब जो दूसरा खग्ड है, वह तब पहला खग्ड था। उस की टिप्पिश्याँ १९२८ की सर्दियों में लिखी गईं, और तभी आर्य सभ्यता वाला शकरण (= प्रकरण ८) भी। श्रव जो तीसरा खरड है उस के सभ्यता के इतिहास-सम्बन्धी श्रंश १९२९-३० में पूरे किये गये। मुफे तब यह श्रनुभव होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना श्रावरयक है। तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तरार्ध श्रीर ३१ के शुरू में काशी में लिखा गया। उस सिलिसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के कई देशों का पता चला : और उस कारण, ठीक जब मैं अपने प्रनथ की लग-भग पूरा हुआ समम रहा था, मुसे उस में अनेक परिवर्त्तन करने पड़े । ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुक्ते समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों में देहरादृन में बैठ कर मौर्य युग को दोहराया और उस का सभ्यता-इतिहास का अंश (१७ वाँ प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संवत् १९८८ की माघ पूर्णिमा (फरवरी १९३२) को प्रयाग में वह कार्य पूरा हुआ। १९३२ में बरस भर यह यन्थ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के मार्च से अगस्त तक उस की छपाई के समय मैंने उस में श्रन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि गुप्त-युग का इतिहास भी इसी अन्थ के साथ प्रकाशित होगा। सन् १९२७ में मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है।

इस रूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सो मुक्ते खुब मालूम है। पाठक-पाठि-काओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की केवल रूपरेखा है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के आधार पर मैंने इसे प्रस्तुत किया है।

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी। मेरे रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही। आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान का अपने दिमाग में पूरी तरह जजब किये बिना अजीर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक विचारों की पुस्तकें जनता को विभ्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। किन्तु उस दृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता। आज हम पहले से अधिक उस गलती में फँस रहें हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुक्ते आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस प्रनथ में प्रत्येक नई बात पूरी ज्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी।

हिन्दी में ऐसे लेखक भी है जो मालव को महोई और रापड़ की रूपार लिखते हैं; और वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं! इस लिए में यह निवेदन कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखते का भरमक जतन किया गया है; और विदेशी नामों में से जो तो भारतीय अभिलेखों सिकों आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस प्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते। मुक्ते खेद है कि प्रकाशक इस का प्रबन्ध न कर सके।

इस प्रन्थ के प्रस्तुत करने में मुक्ते जिन महानुभावों की सहायता मिली है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुक्ते अपने उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस प्रन्थ को मैं जिन की मूर्त कृपा मानता हूँ। अद्धेय श्रोभा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के श्रोजार चलाना

सीखा था, और उन की कृपा का यह फल मैं उन्हों को अपित कर रहा हूँ। किन्तु उस के बाद भी मैं अनेक बार उन औजारों की गलत चला बैठता, यिद पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर मैं अपनी सूम को और निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता। और उन दोनों आचार्यों से मैं कुछ सीख पाया से। इस कारण कि उस से पहले दो और आचार्यों की कृपा मुम्म पर हो चुकी थी। श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ से मैंने उक्त तीनों तथा चौथे योग-दर्शन की शिक्ता पाई थी, और उन्हीं ने मुम्म भारतीय दृष्टि से सोचना सिखाया। प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आधुनिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था। रूपरेखा के विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्ता की स्पष्ट छाप मुम्म दीख पहती है।

मुखपुष्ठ तथा ६ २६ के मन्त्रों और श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध स्वर्गीय किव पं० नाथुराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कृपा के लिए मैं उन का कृतज्ञ हूँ। भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल ने पन्न द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के श्रीयुत लेन्नेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुक्ते यूनानी और लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम करने का मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्खु आनन्द कौशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के भूतपूर्व छात्र श्रीयुत रामन्ना, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं।

जिन सज्जनों ने मुक्ते श्रापने या श्रापने श्राधीन पुस्तकालयों का उपयोग करने की इजाजत दी है, उन का निशेष कृतज्ञ हूँ। उन की सहायता के बिना मैं कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहीर के पं० भगवहत्त जी, काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेन्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व अध्यत्त डा॰ मंगलदेव जी शास्त्री डी॰ फिल॰ श्रीयुत बा॰ शिवप्रसाद जी गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा॰ बाबूगम सक्सेना डी॰ लिट॰, और उप-पुस्तकाध्यत्त श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस श्रंश में मुक्त पर बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी मुक्ते और भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कुपा करते रहे हैं। उन दोनों सज्जनों के श्रतिरिक्त प्रो॰ सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्र जी, डा॰ मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु श्रानन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के साथ रहीं हैं। स्व॰ मेजर वसु तथा गऐश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब से श्रिधक थी।

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए विहार विद्यापीठ के श्रीयुत चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रयाग भादां १९९०

जयचन्द्र नारंग

### भारतीय इतिहास की रूपरेखा

#### जिल्द १

- (१) भूमिका-भारतीय इतिहास की परिस्थिति
- (२) त्रार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक
- (३) परीक्षित से नन्द तक



### संचेप और संकेत

#### ञ्च. साधारण

पं०=पंक्ति। अ० = अध्याय । पू०, पू=पूरव, पूरवी। **अ**नु० = अनुवाद् । ई०=ईसवी। पु०=पुष्ठ । ई० प्०=ईसा से पूर्व। प्र०, प्रका० = प्रकाशित, प्रकाशक। ७०, उ=उत्तर, उत्तरी। प्र=प्रभृति। जि०=जिल्द। लग० = लगभग। जि०= जिला। वि०=विक्रमी। टि॰ = दिप्पगी। श्लो० = श्लोक । द=दक्खिन, दक्खिनी। सं० = संख्या, संवत्, संस्कृत । दे० = देखिये। सम्पा० = सम्पादित ।

प०. प = पच्छिम ।

#### इ. ग्रन्थनिर्देशपरक

संस्क० = संस्करण ।

श्रयं = श्रयंवेद ।
श्रयं = कौटिकीय श्रयंशास्त्र; शामशास्त्री सम्पा॰ २व संस्क॰; मैस्र १६१६।
श्र० हि० = विन्सेंट स्मिथ की श्रली हिस्टरी श्राव इंडिया, ४थ संस्क॰.
श्रीक्सप्तरं, १६२४।
श्राप० = श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र।
श्राभ्व० = श्राभ्वलायन गृहा सूत्र।
श्राभ्व० = श्राभ्वलायन गृहा सूत्र।
श्रा० स० इं० = श्रार्कियांलीजिकल सर्वे श्राव इंडिया (भारतीय प्ररातस्व-प्रतात ) के वार्षिक विवरण। भारत-सरकार के प्ररातस्व-विभाग द्वारा प्रका०।

न्ना० स० रि० = कर्निगहाम की न्नार्कियालीजिकल सर्वे न्नाव इंडिया की रिपोर्टें। वे पुरातन्त्र-विभाग की स्थापना से पहले की हैं।

इं० भ्रा० = इंडियन भ्रांटिक्येरी (भारतीय पुरातश्व-सोम); बम्बई से प्रकाशित होने वाला मासिक।

इंडियन शिपिंग् = राधाकुमुद मुखर्जी कृत प हिस्टरी श्राव इंडियन शिपिंग् पेंड मैरिटाइम पेक्टिविटी (भारतीय नौचालन और समुद्रवर्षा का इतिहास); जंबन, १६१२।

इं० हि० का० = इंडियन हिस्टौरिकल कार्टली (भारतीय-इतिहास-त्रैमासिक) नरेन्द्रनाथ खाहा सम्पा॰, कलकत्ते से प्रकाशित।

उप० = उपनिषद् ।

ऋ०=ऋग्वेद ।

पपि० इं० = पित्राफ़िया इंडिका ( भारतीय श्रभिलेख-मान्ना ); भारत सरकार इारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता ।

पेत० ब्रा०= पेतरेय ब्राह्म**ण**।

का० व्या० = कार्माइकेस व्याख्यान (कलकत्ता युनिवर्सिटी में श्रित वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की कार्माहकेस-गद्दी पर नियुक्त अध्यापक हारा दिये जाने वासे व्याक्यान)।

कें इ० = रैप्सन-सम्पा॰ कैम्ब्रिज हिस्टरो श्राव इंडिया, (कैम्ब्रिज विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि॰ १।

कैम्ब्रिज हिस्टरी = कैं० इ०।

गा० श्रो० सी० = गायकवाड श्रारियंटल सीरीज़ (गायकवाड प्राच्य-ग्रन्थ-माला), बहोदा सरकार प्रका॰।

गृ० सू० = गृह्यसूत्र ।

गीतः = गीतम धर्मसूत्र । शानन्दाश्रम पूना का संस्कः ।

चु० व०, चुक्कवग्ग = विनयपिटक के भन्तर्गत चुक्कवग्ग । सिंहकी विपि में। उस के भागे की संस्था उस के सन्धकों को सुचित करती है। ञ्चा० उप० = छ्वान्दोग्य उपनिषद् ।

जि प्रसी वं = जर्नल आव दि पशियाटिक सोसाइटी आव बङ्गाल (प् सो वं की पत्रिका), कलकत्ता।

जिंदि राव्या सेविक्त कार्यां दि बीम्बे बाँच आव दि रीयल एशियाटिक सीसाइटी (री॰ ए॰ सो॰ की बम्बई शासा की पत्रिका)।

जिं जिं कि को रिव सी : = जर्नल श्राव दि बिहार पेंड श्रोरिस्सा रिसर्च सोसाइटी (बिहार-उदीसा यनुसन्धान-परिषद् की पत्रिका), पटना।

जि रा० ए० सी० = जर्नल स्नाव दि रोयल एशियाटिक सीसाइटी ( री॰ ए॰ सो॰ की पत्रिका ), संहन।

जातक = फ्रीसबांब सम्पा॰ जातकों का रोमन बिपि में संस्कः। उस के आगे पहली संस्था उक्त संस्कः की जि॰ को, दूसरी उस जि॰ के पृ॰ को स्वित करती है। जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है। जहाँ किसी विशेष ४० पर ध्यान दिवाना अभीष्ट है, वहाँ पहली शैकी बन्ती गई है। जहाँ समूचे आतक की कहानी पर ध्यान दिवाना अभीष्ट है, वहाँ दूसरी ।

ज़ाइट अफ़्ट = ज़ाइट श्रिफ्ट डर ड्यूशन मोर्गनलांडिशन गेरुसलशाफ़्ट ( अर्मन प्राच्य परिषद् की पत्रिका ), लाइपज़िंग।

दीघ० = दीघनिकाय । जि॰, ए॰ का उन्नेख लंडन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी के रोमन संस्क॰ भनुसार; कोष्ट में संस्था दीघ० के सुक्त की।

देवोभागवत पु० = देवीभागवत पुराण, बँगना निपि में, पंचानन तर्करक सम्पा॰, प्र॰ वंगवासी प्रेस ।

ना० प्र० प० = नागरी प्रचारिखी पत्रिका, काशी; नया संस्क ।

ना० प्र० स० = नागरी प्रचारियी सभा, काशी।

पा० = पारस्कर गृह्य सुत्र ।

पु०=पुराण।

पुराणपाठ = पार्जीटर-सम्पा॰ पुराण टेक्स्ट श्राव दि जिनैस्टीज़ श्राव दि किल एज (कवियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ), जंदन, १६१३।

प्रा० ग्र० या प्रा० भा० पे० ग्र० = पार्जीटर का पम्ध्येंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रैडोरान ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रतुश्रुति ); जंडन, १६२२।

प्रा० लि० मा०=गौ० ही० श्रोका की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, २य संस्क०, प्रजमेर १६१८!

बु० इं० ≈ हीइज़ हैविह्स कृत बुधिस्ट इंडिया, लंडन से प्रका॰ स्ट्रोरी श्राब दि नेशन्स (जातियों की कहानी) सीरीज़ में।

**गृ**० उप० = बृहदाग्यक उपनिषद्।

ब्रह्मवैवर्त्त पु० = ब्रह्मवैवर्त्त पुरासा, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कन्नकत्ता । भं० स्मा० या भएडारकर-स्मारक = सर राभकृष्ण गे(पाल भएडारकर कामेमेरिशन वौल्यूम (भं० स्मारक ग्रन्थ), पूना, १६१७ ।

भाग० पु० = श्रीमद्भागवत पुरास, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, वस्बई । भा० भा० प० = ग्रियसंग-सम्पा० लिंग्विस्टिक सर्वे स्नाव इंडिया (भारतीय भाषा-पड़ताब ), कबकत्ता १६०३—-२८ ।

भारतभूमि = जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि श्रौर उस के निवासी, धागरा १६८८।

मनु श्रीर याझः = जायसवाज कृत मनु ऐंड याज्ञवत्क्य (कज्जकत्ता युनिवर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १६१७); कज्जकत्ता १६१०।

म० भा० = महाभारत, कुम्भघोखम्-संस्क०।

म् व व वा महावग्ग = विनयपिटक के अन्तर्गत महावग्ग । सिंह की किपि में। आगे की संख्या उस के खन्धकों की।

मा० पु॰ = मार्कराडेय पुराण, प्रका॰ जीवानन्द विद्यासागर, कदकत्ता । यज्ञः = शुक्क यजुर्वेद, वाजसनेबी संहिता ।

युद्धान च्वाङ या य्वान च्वाङ = वैटर्स-कृत श्रीन य्वान च्वाङ्स ट्रेवस्स (य्वान स्वाङ की यात्रायें), संदन, ११०४। रा० इ० = हेमचन्द्र रायचीषुरी इत पोलिटिकल हिस्टरी श्राय पन्थ्येंट इंडिया ( धर्चीन भारत का राजनैतिक इतिहास ), स्य संस्क•, कलकक्षा, १६२८।

बा॰ पु॰ = बायु पुरासाः, प्रका॰ धानम्दाश्रम, प्ना । वि॰ पु॰ = विष्णुपुरासाः, बीबामन्द विद्यासागर प्रका॰ ।

वै० शै० = रा॰ गो॰ भगदारकर कृत वैष्णाविष्म शैविष्म पेंड माइनर रिलीजिस सिस्टम्स (वैष्णव शैव और गौग धर्म-पद्धतियाँ), स्ट्रासदुर्ग (जर्मनी) से प्रका॰ भारतीय खोज के विश्वकोष का एक ग्रन्थ; द्वितीय संस्क॰, १६९३।

श॰ त्रा॰ या शत॰ त्रा॰=शतपथ ब्राह्मण । श्वेता॰ उप॰=श्वेताश्वतर उपनिषद् । संयुत्त॰=संयुत्तनिकाय ।

सा० जी० = रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कौर्पेरिट लाइफ़ इन प्रस्थेट इंडिया (प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन); २थ संस्क०, कत्ककत्ता, १६२२।

हिं० रा॰ = जायसवाज कृत हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), कलकत्ता,

#### उ. नये संकेत

- ऽ संस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्ह श्रकाराम्त संज्ञा के श्रन्त में खगे होने का यह श्रम्य है कि उस के श्रन्तिम श्रम का उचारण पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या हिन्दी कियाविशेषण न में।
  - े एकार के अपर यह चिन्ह इस्त एकार को सूचित करता है। इस्त एकार के जिए एक विजकुत नया चिन्ह बना जेना श्रभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में जगाना असुविधाजनक है; इस जिए केवज यूनानी नामों में जगाया गया है।

च का स में उसता हुआ उचारण। जैसे मराठी चांगला, नेपासी चीसा (ठंडा), करमीरी पीरपंचाल (पहाड़ का नाम), तिन्यती चारूपो (ब्रह्मपुत्रा नदी), चीनी यारूचे क्यारू, ठवारू च्वारू आदि में। परतो में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी टाइप उज्जाना अमीष्ट था, पर वैसा न हो सकने से अब केवज वहीं इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ न करने से अर्थ की चित होती।

### संशोधन-परिवर्धन

- पृ० ३ पं० ३,९; पृ० ११५ पं० २; पृ० ११७ पं० ४; मौगोलिक और भूगोल नहीं भौमिक और भृवृत्त ।
- पृ० ७३ अन्तिम पंक्ति के अन्त में बढ़ाइए—दे० नीचे \* २८ अ ।
- पु० ७४ प० २५। तिब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्टप से बना हो सकता है; कोशों में त्रिविष्टप का ऋर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बन के ऋर्थ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय में दें० नीचे प्र० १९-२० का म० नि०— पू० ८९७।
- पृ० ९१ पं० १४; आदि । ठीक शब्द प्रनाट नहीं, प्रणाट होगा ।
- पृ० १०८ श्रन्तिम वाक्य पर पाद्टिप्पणी बढ़ाइए।— ६ २०८ गुप्त-युग में श्राता जो अभी छप नहीं रहा है।
- पृ० १६२ पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए।—कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले-पहल किनंगहाम ने १८६१ ई० में किया था; दे० आ० स० रि० १, पृ० ३०१—११। किन्तु चीनी यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान-निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनास्त्र का विरोध किया। किन्तु आब कासम से पाये गये अभिलेखों में कौशाम्बी नाम मिल जाने से दानों की आनन्यता निश्चित हो गई है; दे० आ० स० ६० १९२३-२४।
- पृ० २८८ प १६ अ पर ऋष्णवेणा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे पृ० ७१६-१७ पर बदला है।
- . पृष्ठ ४४६ अन्तिम पंक्ति के आगे बढ़ाइए—दे० राहुल सांकृत्यायन कृत बुद्धचर्मा (काशी, १९८८) पृष्ठ ५५९ प्र, जहाँ कि ये शिनास्त्तें पहले-पहल की गई हैं।



### प्रन्थ का ढाँचा

|                                           |              | āā            |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| वस्तुकथा                                  | * * *        | (0)           |
| संज्ञेप और संकेत                          | •••          | <b>(</b> २३)  |
| अ साधारण                                  | •••          | (२३)          |
| इ. मन्थनिर्देशपरक                         | •••          | (२३)          |
| <b>ड</b> ़नये संकेत                       | •••          | (২৩)          |
| संशोधन-परिवर्धन                           | •••          | (২९)          |
| प्रनथ का ढाँचा                            | •••          | (३१)          |
| चित्रों का व्यौरा                         | • • •        | <b>(</b> 84)  |
| प्रस्तावना (श्रीयुन काशीप्रशाद जायसवाल वि | वद्यामहोद्धि | । द्वारा)(४७) |

### पहला खगड — भूमिका भारतीय इतिहास की परिस्थिति

#### पहला प्रकरण

### भारतवर्ष की भूमि

| § 8        | सीमायें और मुख्य भौमिक विभाग              | ••• | ર  |
|------------|-------------------------------------------|-----|----|
| <u>६</u> २ | उत्तर भारत का मैदान                       | *** | 3  |
| ह ३        | विन्ध्यमेखला                              | ••• | v  |
| \$ 8       | दक्खिन                                    | ••• | १० |
| કુ         | उत्तरी सीमान्त                            | ••• | १४ |
|            | अ. हिमालय और उस के साथ की पर्वतशृङ्खलायें | ••• | 88 |
|            | इ. हिमालय के प्रदेश                       |     | १७ |
|            | (१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार   | ••• | १७ |
|            | (२) कॉंगड़ा से कनौर                       | ••• | 80 |

## ( ३२ )

|            |                                             |         | 20  |
|------------|---------------------------------------------|---------|-----|
|            | (३) क्युँठल से कुमाऊँ                       | •••     | २०  |
|            | (४) नेपाल                                   | •••     | २१  |
|            | ( ५ ) सिकिम, भूटान, श्रासामोत्तर प्रदेश     | •••     | ঽ   |
| § ६        | उत्तरपूरवी सीमान्त                          |         | २३  |
| § હ        | <b>डत्तरप</b> च्छिमी सीमान्त                | •••     | २५  |
|            | <b>छ</b> . दरदिस्तान श्रीर बोलीर            | ***     | ર્ષ |
|            | इ. पच्छिम गान्धार और कपिश                   | •••     | २६  |
|            | च. बलख, बद्ख्शाँ, पामीर, उपरला हिन्द        | • • •   | 20  |
|            | ऋ़ ऋफगानिस्तान                              | •••     | ३२  |
|            | लृ. कलात श्रौर लास बेला                     |         | રૂપ |
| 8 ८        | भारतीय समुद्र                               | • • •   | ३७  |
| § <b>९</b> | प्राचीन पाँच "श्वल"                         | •••     | 36  |
| § १०       | भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ                   | ***     | ४०  |
|            | <b>च</b> . हिन्दे:-खरड                      |         | ४१  |
|            | इ. पूरब-, दक्खिन-, पच्छिम- श्रौर उत्तरपच्छि | म-खरड   | ଧ   |
|            | ड पर्वत-खरह                                 |         | 80  |
|            | (१) पच्छिम अंशलास-बेला, कलात, 'बलोरि        | वस्तान' | ૪૭  |
|            | (२) उत्तरपच्छिमी श्रंश                      |         | ४९  |
|            | ( क ) अफगानस्थान                            | • • •   | ४९  |
|            | ( ख ) कपिश-कश्मीर                           | • • •   | ५१  |
|            | (ग) पञ्जाव का पहाड़ी ऋश                     | •••     | લર  |
|            | (३) मध्य श्रंश                              | •••     | ५३  |
|            | (क) अन्तर्वेद का अंश                        | •••     | ५३  |
|            | (स्त्र) नेपाल                               | •••     | ५३  |
|            | (४) पूरव श्रंश                              | 194     | 48  |

### ( ३३ )

### दूसरा प्रकरण

|            |        | मारतभूमि के निवासी                                              | द्रष्ठ     |  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|--|
| 8          | ११     | भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें श्रौर नम्लें—श्रार्थ श्रौर द्राविड   | <b>લ</b> લ |  |
| •          | १२     | द्राविड वंश                                                     | ५६         |  |
| _          | १३     | आर्य वंश और आर्य स्कन्ध                                         | 49         |  |
| ş          | १४     | दरदी शास्त्रा                                                   | ६१         |  |
| 8          | १५     | ईरानी शाखा                                                      | ६३         |  |
| §          | १६     | श्रार्यावर्त्ती शाखा                                            | ६४         |  |
| 8          | १७     | श्रार्य नस्त का मूल श्रभिजन श्रीर भारतवर्ष में श्राने का रास्ता | ६७         |  |
| 8          | १८     | भारतवर्ष की गौण भाषायें और नस्लें—शावर और किरात                 | ६८         |  |
| ey.        | १९     | श्राग्नेय वंश श्रौर उस की मुण्ड या शावर शाखा …                  | ६९         |  |
| §          | २०     | चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश ···                                 | હ્ય        |  |
| 3/2        | २१     | स्याम-चोनी स्कन्ध                                               | હફ         |  |
| S          | २२     | तिब्बन-बर्मी या किरात स्कन्ध ···                                | <b>S</b>   |  |
| ş          | २३     | भारतीय वर्णमाला और वाङ्मय                                       | ८३         |  |
| S          | २४     | भारतीय जनता की मुख्य श्रीर गीए नस्तें                           | وى         |  |
| :          | २५     | भारतवर्ष की विविधना श्रीर एकता, तथा उस का जातीय                 |            |  |
|            |        | चैतन्य                                                          | ९६         |  |
| Ş          | २६     | भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता                             | १०१        |  |
| 8          | २७     | उस की अपने पुरुखों आर उन के ऋण की याद                           | १०४        |  |
| टिप्पणियाँ |        |                                                                 |            |  |
| <b>9</b>   | १      | प्राचीन भारत का स्थल-विभाग                                      | 0          |  |
|            | _      | पच्छिम पञ्जाब की बोली—हिन्दकी                                   | १०७        |  |
| *          | ٦<br>۽ | ऋणों के मिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्त्तव्य का विचार              | १११        |  |
| ₩          | 4      | क्टला कालकारत म राष्ट्राय कत्ताव्य का विचिरि                    | ११३        |  |

|   |    | ( ३४ )                                   |            |              |
|---|----|------------------------------------------|------------|--------------|
|   |    | इ. <b>न्थनिर्दे</b> श                    |            | पृष्ठ<br>११४ |
|   |    | धा. भौमिक विवेचन के बिए                  |            | 114          |
|   |    | इ. भाषाओं और जनता की पहताब के बिए        |            | 116          |
|   |    | उ. प्राचीन भूदृत्त के बिए                |            | 190          |
|   |    |                                          |            |              |
|   |    | <b>भाचीन काल</b>                         |            |              |
|   |    | द्सरा खगर                                |            |              |
|   |    | शार्व राज्यों के उदय से महाभारत-युद      | तक         |              |
|   |    | तीसरा प्रकरण                             |            |              |
|   |    | मानव ऋीर पेल वंश                         |            |              |
| 8 | २८ | मनु की कहानी                             | * * *      | १२३          |
| ş | २९ | मनु का वंश                               | * * •      | १२५          |
| ŝ | ३० | ऐल वंश या चन्द्र वंश                     | • •        | १२७          |
| § | ३१ | ययाति श्रौर उस की सन्तान                 | ***        | १२८          |
| § | ३२ | सम्राट् मान्धाता                         | •••        | <b>१</b> २९  |
| 8 | ३३ | गान्धार राज्य की स्थापना                 | •••        | १३१          |
| Ş | ३४ | पञ्जाब में उशीनर, शिवि और उन के बंशज     | ***        | १३१          |
| ş | ३५ | पूरवी चानव राज्य तथा मगध में चार्यी का उ | गथम प्रवेश | १३३          |
|   |    | चौथा प्रकरण                              |            |              |
|   |    | हैहय वंश तथा राजा सगर                    |            |              |
| ŝ | ३६ | कार्त्तवीर्य अर्जुन                      | ***        | १३५          |
|   |    | विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र श्रौर परशुराम   |            | १३६          |
| § | ३८ | हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त आवीतित    | ***        | १३८          |

१३८

१३८

१३९

880

§ 39

\$ 80

राजा सगर

मेकल, विदर्भ और वत्स राज्य

8 ४१ चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य

# ( ३५ ) पाँचवाँ प्रकरण

| राजा भरत श्रीर भारत वंश |                                                |                                                 | 58         |             |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| Ş                       | ४२                                             | पौरव राजा दुष्यन्त                              | •••        | १४१         |  |
|                         | ४३                                             | यार्थे। के याश्रम                               | ***        | १४२         |  |
| ş                       | 88                                             | शकुन्तला का उपाख्यान                            | •••        | <b>१४</b> ४ |  |
| §                       | 84                                             | सम्राट् भरत                                     | •••        | १४६         |  |
| ş                       | ४६                                             | भरत के वंशज                                     | •••        | १४६         |  |
| Ş                       | 8/2                                            | इस्तिनापुर श्रौर पञ्चाल देश                     | •••        | 680         |  |
| _                       | ४८                                             | इस युग् के ऋन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, ऋतर्क, लोपामु | द्रा       | १४७         |  |
| ş                       | ४९                                             | ऋषि और ऋचायें                                   | 4 4 4      | १४८         |  |
| §                       | 40                                             | भगीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु                | ***        | १४९         |  |
|                         |                                                | छुठा प्रकरण                                     |            |             |  |
|                         |                                                | महाराजा रामचन्द्र                               |            |             |  |
| ş                       | ५१                                             | रामचन्द्र का वृत्तान्त                          | • • •      | १५१         |  |
| §                       | ५२                                             | राज्ञस और वानर                                  | ***        | १५३         |  |
| \$                      | ५३                                             | आर्थो का दक्किन-प्रवेश                          | •••        | १५५         |  |
| §                       | ५४                                             | पञ्जाब में भरत का राज्य—राजगृह, तत्त्रशिला,     | पुष्करावती | १५७         |  |
| §                       | ५५                                             | भीम सात्वत, मधुरा की स्थापना, शूरसेन देश        | ***        | १५७         |  |
| Ş                       | ५६                                             | वाल्मीकि गुनि                                   | ***        | १५८         |  |
| सातवाँ प्रकरण           |                                                |                                                 |            |             |  |
|                         | यादव और भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत संप्राम |                                                 |            |             |  |
| §                       | ५७                                             | <b>अ</b> न्धक, वृष्ग्णि तथा अन्य यादव राज्य     | • • •      | १५९         |  |
| §                       | ५८                                             | राजा सुदास, संवरण श्रौर कुरु                    | ***        | १५९         |  |
| §                       | 49                                             | वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रोर पूर्वी राजगृ   | ह          | १६१         |  |
| 8                       | ξο                                             | शन्तनु श्रीर उस के वंशज                         | ***        | १६२         |  |
| ş                       | ६१                                             | जरासन्ध का साम्राज्य                            | •••        | १६२         |  |

|    |    |                                             |                               | যুম্ভ |
|----|----|---------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Ş  | ६२ | अन्धक-वृष्णि-संघ                            | 41.                           | १६३   |
| §  | ६३ | इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पाएडवों की बढ़ती   |                               | १६३   |
| Ş  | ६४ | महाभारत युद्ध                               | •••                           | १६५   |
| ş  | ६५ | यादवों का गृह-युद्ध                         | •••                           | १६९   |
|    |    | श्राठवाँ प्रकरण                             |                               |       |
|    |    | आरम्भिक आर्थों का जीवन सम्यता और            | <b>संस्क</b> ित               |       |
| ş  | ६६ | प्राचीन इतिहास का युगविभाग                  | 4 4 4                         | १७०   |
|    |    | <b>च.</b> राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रौर द्वापर | • • •                         | १७०   |
|    |    | इ. वाङ्गयानुसार—प्राग्वैदिकयुग, ऋचा-यु      | ग ऋोर संहिता-युर              | ग १७२ |
| 8  | ६७ | समाज की बुनियादें                           | • • •                         | १७३   |
|    |    | अ. जीविका अवस्थिति आर स्थावर सम्प           | नि                            | १७३   |
|    |    | इ. जन विशः श्रीर सजाताः                     |                               | १७४   |
|    |    | उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति      | का विकास                      | १७६   |
|    |    | ऋ. जन का सामरिक संघटन—प्राम श्रीरस          | <del>-िश्राम,</del> जान राज्य | १७९   |
|    |    | तृ. आर्थ और दाम                             | ***                           | १८१   |
| ş  | ६८ | द्यार्थिक जीवन                              | * * *                         | 863   |
|    |    | श्र. श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति व | हा विनिमय                     | १८२   |
|    |    | इ. शिल्प                                    | • • •                         | १८३   |
|    |    | ड. पिंग लोग और व्यापार, नागरिक तथा          | नाविक जीवन                    | १८४   |
|    |    | ऋ. विदेशों से सम्पर्क—त्रावुल और काल्दी     | ***                           | १८५   |
| \$ | ६९ | राज्य-संस्था                                | ***                           | १८७   |
|    |    | घ. राजा का वरण                              | ***                           | 900   |
|    |    | इ. समिति                                    |                               | 866   |
|    |    | च. सभा सेना श्रौर विद्थ                     | ***                           | १८९   |
|    |    | ऋ. राज्याभिषेक                              | ***                           | १९०   |
|    |    | तृ. अराजक राष्ट्र                           | •••                           | १९२   |

|              | ( ३७ )                                    |                    |            |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
|              |                                           |                    | রূম        |
|              | ए. साम्राज्य भाधिपत्य श्रौर सार्वभौम चन्न | त्व <b>र्तित्व</b> | १९२        |
| § vo         | धर्म-कर्म                                 | ***                | १९३        |
| § ७१         | सामाजिक जीवन                              | •••                | २०१        |
|              | <b>छ. विवाह और स्त्रियों की स्थिति</b>    | •••                | २०१        |
|              | इ. सामाजिक ऊँचनीव                         | • • •              | २०५        |
|              | ड. स्वान-पान, वेषभूषा, विनोद्-व्यायाम     | * * *              | २०५        |
| § <b>৩</b> ২ | द्यार्थ राष्ट्र का द्यादर्श               | ***                | २०७        |
| <b>ූ</b> ලදි | ज्ञान श्रीर वाङ्मय                        | ***                | २०७        |
|              | <b>ब्र.</b> ऋचायं यजुष् श्रौर साम         |                    | २०७        |
|              | इ. लिपि श्रौर वर्णमाला का श्रारम्भ तथ     | ग श्रारम्भिक       |            |
|              | संहिताये                                  | * * *              | २०९        |
|              | उ. वेद् का र्झान्तम वर्गीकरण              | • • •              | २१२        |
|              | परिशिष्ट श्र                              |                    |            |
|              | प्राचीन युगों की वंशतालिकायें             |                    |            |
|              | [१] राज-वंश                               | ***                | २१४        |
|              | [२] स्रानव राजा उशीनर का वंश              | * 6 6              | २२०        |
|              | [ ३ ] ऋपि-वंश                             | * * *              | २२१        |
|              | [ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक बाद की वंशता      | लिका               | <b>२२२</b> |
|              | टिप्पणियाँ                                |                    |            |
| # %          | प्राचीन भारतीय अनुश्रृति का एतिहासिक स्   | ्ल्य तथा उस        |            |
|              | सं सम्बद्ध प्रश्न                         | * * *              | २२४        |
|              | त्र, क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूर्  | य है ?             | २२४        |
|              | इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई०         |                    | • - •      |
|              | शुरू होता है ?                            | ***                | २२६        |
|              | उ. प्राचीन आर्थी का राजनैतिक इतिहास       | , तथा उन में       | (          |
|              | एतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न     | •••                | २२७        |

|              |    |                                                                | 80          |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------|
|              |    | ऋ. 'पुराण-युग' तथा पौराणिक अनुभुति का अन्य उपय                 | ोग २३०      |
|              |    | लृ. पौराणिक अनुश्रुति का उद्घार                                | २३१         |
|              |    | ए. पार्जीटर का कार्य                                           | २३५         |
|              |    | ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता                              | २३६         |
|              |    | चो. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुरा <b>ग्य</b> -यु       | η           |
|              |    | (Epic period) कोई पृथक् युग नहीं ···                           | २३९         |
|              |    | अी. क्या प्राचीन आयीं अथवा त्राह्मणों में ऐतिहासि              | क           |
|              |    | बुद्धि का श्रमाव था ?                                          | २४०         |
| ₩            | બ  | श्रार्था <sup>:</sup> का भारत से <del>उत्त</del> रपच्छिम फैलना | २४७         |
| ₩            | Ę  | क्या मानव द्राविड थे ?                                         | २४८         |
| ₩            | ૭  | अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनार्य जानियाँ; लंका के                |             |
|              |    | राज्ञसों और वानरां के आधुनिक वंशज                              | २५०         |
| €6           | 6  | द्यार्थ राज्यों पर व्यटिवयों का प्रभाव                         | २५३         |
| ₩            | ٩  | प्राचीन आर्य धर्म, तत्त्वज्ञान और संस्कृति                     | २५४         |
|              |    | श्र. 'ब्राह्मनिज्म्' एक भ्रमजनक शब्द                           | २५५         |
|              |    | इ. क्या 'ब्राह्मनिजम्' ऋारम्भ में ऋनार्य थी १ …                | २५६         |
|              |    | <b>ड. 'ब्राह्मनिज्म्' क्या थी</b> ?                            | २५८         |
| <b>₩</b>     | ₹o | अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण्-राज्य                             | २५९         |
| *            | ११ | श्रीसत पीढ़ी का समय तथा भारत युद्ध का काल                      | <b>२५</b> ९ |
| ₩            | १२ | वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क                                 | २६३         |
| <b>&amp;</b> | १३ | प्राचीन आर्या में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ?         | २७०         |
| #            | १४ | भारतीय अत्तरमाला और लिपि का उद्भव                              | २७२         |
|              |    | श्र. बुइलर का मत                                               | २७२         |
|              |    | इ. श्रोभा का सिद्धान्त                                         | २७२         |
|              |    | उ जायसवाल की स्थापनार्गे                                       | २७४         |
|              |    | ऋ. भएडारकर की सहमति                                            | ₹७८         |

### ( 39 )

| -            | of the same of the | रुष   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ℚ.           | परिगाम ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७८   |
| ग्रम्थ       | नेर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २८०   |
| <b>4</b> . 7 | ाजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६ ) के खिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250   |
| ₹. €         | भ्यता और संस्कृति के इतिहास ( 🖇 ६७-७३ ) के बिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १ २८१ |

### तीसरा खण्ड परीचित् से नन्द तक

### नौवाँ प्रकरण

### ब्रह्मवादी जनकों का युग

|   |     | 3                                               |               |          |
|---|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| ş | જ્ય | राजा परीक्तित और जनमेजय                         | •••           | २८५      |
| Ş | ७५  | बारह राजवंश श्रोर दक्किनी सीमान्त की जा         | ते <b>याँ</b> | २८६      |
| ş | હ્  | कुरु-पञ्चाल का मिलना                            | 400           | २८९      |
| 8 | ७७  | ज्ञान और तत्त्वचिन्तन की लहर                    | • •           | २८९      |
|   |     | अ. नचिकंता की गाथा                              | •••           | २९०      |
|   |     | इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल श्रौर पिष्पलाद व     | के शिष्यों    |          |
|   |     | की कहानियाँ                                     | ***           | २९२      |
|   |     | उ. अश्वपति कैकेय की बात                         | ***           | २५३      |
|   |     | ऋ. "जनक" की सभा                                 | ***           | २९४      |
|   |     | लु, उपनिषदों के धार्मिक विचार                   | •••           | २९५      |
| ŝ | ७८  | ज्ञान का विस्तार-चेत्र; चरण शास्त्रायें आश्रम   | श्रीर परि-    |          |
|   |     | पदें; उत्तर वैदिक वाङ्मय                        | ***           | २९७      |
| § | ७९  | सामाजिक विचार-व्यवहार श्रीर श्रार्थिक ज         | विन का        |          |
|   |     | विकास; वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्प         | ना            | ३०१      |
|   | ८०  | जनपदों का श्रारम्भ श्रौर प्रादेशिक राजसंस्थाश्र | ं का विकास    | ्<br>३०६ |
|   |     | <del>प्र</del> म्थनिर्देश                       | ***           | 3.2      |

|   |    | दसर्वा प्रकरण                              |               | ष्टुष्ट |
|---|----|--------------------------------------------|---------------|---------|
|   |    | साबह महाजनपद                               |               |         |
|   |    | ( ८-७-६ शताब्दी ई॰ पू॰ )                   |               |         |
| Ş | ८१ | विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध | में राजविप्लव | ३१०     |
| § | ८२ | सोलह महाजनपदों का उदय                      | ***           | ३१२     |
| Ş | ८३ | कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, ऋर्वा      | न्ते में राज- |         |
|   |    | विप्लव                                     | •••           | ३१८     |
| 8 | ۷8 | षार्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों भौर न      | गरों का       |         |
|   |    | विकास                                      | ***           | ३२०     |
|   |    | अ. कृषि, तथा घामों की आर्थिक योजना         | ***           | ३२०     |
|   |    | इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेगियाँ              | •••           | ३२३     |
|   |    | उ़ देशी श्रौर विदेशी व्यापार, नगरियाँ श्रौ | र निगम        | ३२६     |
| ş | 24 | राज्यसंस्था में परिवर्त्तन                 | ***           | ३३२     |
|   |    | अ. त्रामों और नगरियों का अनुशासन           | • • •         | ३३२     |
|   |    | इ. केन्द्रिक अनुशासन                       | • • •         | ३३५     |
|   |    | <b>उ.</b> संघराज्य श्रीर सार्वभीम राज्य    | ***           | ३३७     |
| § | ८६ | सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान श्रौर वाङ्मय व     | ने प्रगति     | ३३८     |
|   |    | श्र. सामाजिक जीवन                          | ***           | ३३८     |
|   |    | इ, धार्मिक जीवन, तीर्थङ्कार पाखे           | ***           | ३४३     |
|   |    | उ ज्ञान और वाङ्मय के नये चेत्र-अर्थः       | रास्त्र और    |         |
|   |    | लौकिक साहित्य                              | ***           | ३५०     |
|   |    | प्रन्थ निर्देश                             | •••           | ३५१     |
|   |    | ग्यार <b>हवाँ</b> प्रकरण                   |               |         |
|   |    | भगवान् बुद्ध और महावीर                     |               |         |
|   |    | ( ६२३ — १४३ ई० पू०)                        |               |         |
| 8 | ८७ | बुद्ध-चरित का माहात्म्य                    | ***           | ३५३     |

|    |    |                                               |                    | <u>মূপ্ত</u>        |
|----|----|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Ş  | 66 | गौतम का आरम्भिक जीवन "महाभिनिष्क              | मगा" और            |                     |
|    |    | बोध                                           | ***                | ३५४                 |
| §  | ८९ | श्रार्थ श्रष्टांगिक मार्ग                     |                    | ३५७                 |
| §  | ९० | "धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन" श्रौर भिक्खु-"संघ" र्क | ो स्थापना <b>व</b> | ३५८                 |
| §  | ९१ | बुद्ध का पर्यटन                               | ***                | ३६०                 |
| §  | ९२ | जेतवन का दान                                  | ***                | ३६२                 |
| §  | ९३ | भिक्खुनी संघ की स्थापना                       | ***                | ३६३                 |
| કુ | 98 | बौद्धःसंघ का संयत जीवन श्रीर कार्य            | ***                | ३६४                 |
| §  | 94 | बुद्ध का श्रन्तिम समय श्रीर महापरिनिर्वाण     | •••                | <b>३</b> ६ <b>६</b> |
| Ş  | ९६ | बौद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङ्मय       | 4 0 4              | ३७०                 |
| ş  | 90 | भगवान् महावीर                                 | ***                | १७६                 |
|    |    | <b>श्रम्थ</b> निर्देश                         | •••                | ३७२                 |
|    |    | परिशिष्ट इ                                    |                    |                     |
|    |    | बोद्ध धर्म और वाङ्मय के विकास का दिग्दर्श     | न '''              | 3,9 <u>v</u>        |
|    |    | १ थेरवाद                                      | ***                | ३७५                 |
|    |    | क. विनयपिटक                                   | ***                | ३७६                 |
|    |    | ख. सुत्तपिटक                                  | • • •              | ३७७                 |
|    |    | ग. ऋभिधम्मपिटक                                | ***                | ३८१                 |
|    |    | २ सर्वास्तिवाद आदि                            | ***                | ३८२                 |
|    |    | ३ महायान                                      | •••                | ३८३                 |
|    |    | ४ वज्रयान                                     | • • •              | ३८५                 |
|    |    | बारहवाँ प्रकरण                                |                    |                     |
|    |    | मगध का पहला साम्राज्य                         |                    |                     |
|    |    | ( स्नग० ४६० ई.० पू०३७४ ई.० पू                 | » )                |                     |
| §  | ९८ | अवन्ति कोशल और मगध की होड़                    | ***                | ३९१                 |
|    | -  |                                               |                    | 7 4 1               |

| ( | ४२ | ) |
|---|----|---|
|   |    |   |

|   |     | ( ૪૨ )                                          |                     |                |
|---|-----|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Ş | ९९  | श्चवन्तिराज प्रद्योत श्रीर वत्सराज उदयन         |                     | <u>द्रष</u> ्ठ |
| - |     |                                                 | •••                 |                |
| ş |     | कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार                |                     | ३९५            |
| Ş | १०१ | मगध-अवन्ति की होड़, वृजि-संघ का अन्त            | ***                 | ३९७            |
| ş | १०२ | अवन्ति में फिर विप्तव, गान्धार-राज्य का अ       | म <del>न</del> त    | 800            |
| ş | १०३ | पिच्छमी जगत की श्रार्य जातियाँ श्रीर राज्य      | •••                 | 806            |
| § | १०४ | प्राचीन ईरान चौर उस के पड़ोसी                   | •••                 | ४०३            |
|   |     | <b>अ</b> ़ प्राचीन ईरान                         | ***                 | ४०३            |
|   |     | इ. दाह और शक                                    | •••                 | ४०५            |
| § | १०५ | <b>हस्वामनी साम्रा</b> ज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत | में पारसी           |                |
|   |     | सत्ता                                           | •••                 | ४०७            |
| § | १०६ | मगध-सम्राट् श्रज उदयी, पाटलिपुत्र की स्था       | पना, श्रवन्ति       |                |
|   |     | मगध-साम्राज्य में सन्मिलित                      | 400                 | ४११            |
| 8 | १०७ | मगध-साम्राज्य का चरम उत्कर्प, पहले नन्द         | राजा <b>—नन्दि-</b> |                |
|   |     | वर्धन और महानन्दी                               | •••                 | ४१२            |
| ş | १०८ | पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पंजाब-सिन्ध) स्त्रौर  | सुराष्ट्र के        |                |
|   |     | संघ-राष्ट्र                                     |                     | <b>୪१</b> ୪    |
| ş | १०९ | पारङ्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना (व         | त्तग० ४००           |                |
|   |     | ई० पू०)                                         | ***                 | ४१७            |
| ŝ | ११० | सिंहत में आर्य राज्य, विजय का उपाख्यान          | •••                 | 886            |
| ŝ | १११ | दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन                 | » » 4               | ४२०            |
|   |     | <b>ब्रन्थनिर्दे</b> श                           | * * *               | 858            |
|   |     | तेरहवाँ प्रकरण                                  |                     |                |
|   |     | पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति              |                     |                |
| Ş | ११२ | पूर्व-नन्द-युग का वार्क्मय                      | •••                 | ४२४            |
|   |     | म् सूत्र-प्रन्थ                                 | •••                 | ४२४            |
|   |     | इ सुत्तों के निकाय                              | •••                 | ४२८            |

|                  |     | उ. श्रर्थशा <b>रा</b>                           |             | पृष्ठ<br>४२८ |
|------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                  |     | ऋ. इतिहास-पुराण                                 | •••         | ४३१          |
|                  |     | लृ. रामायण श्रौर भारत                           | •••         | ४३२          |
|                  |     | ए. भगवद्गीता                                    | •••         | ४३३          |
| ş                | ११३ | धर्म श्रौर दर्शन                                | •••         | ४३५          |
| S                | ११४ | श्रार्थिक जीवन और राज्य-संस्था का विकास         | •••         | ४८४          |
|                  |     | अ. मौत्तिक निकाय वर्ग या समृह—धाम श्रेरि        | ण निगम      |              |
|                  |     | पूग गण आदि                                      | • • •       | 888          |
|                  |     | इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक ऋतुशासन         | •••         | ୪୪७          |
|                  |     | उ. सार्वभौम ब्यादर्श की साधना                   | •••         | ४४८          |
| ş                | ११५ | 'धर्म' श्रौर 'व्यवदार' (कानृन) की उत्पत्ति श्रौ | र स्थापना   | ४४९          |
| ş                | ११६ | सामाजिक जीवन                                    | • • •       | ४५६          |
|                  |     | प्रन्थनिर्देश                                   | • • •       | 860          |
|                  |     | परिशिष्ट उ                                      |             |              |
|                  |     | घटनावली की तालिकायें और तिथियां                 |             |              |
|                  |     | [१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें                | •••         | ४६२          |
|                  |     | [२] शैशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटना             | <b>यें</b>  | ४६३          |
|                  |     | टिप्पणियाँ                                      |             |              |
| <del>&amp;</del> | १५  | नाग त्राक्रमण तथा कुरू राष्ट्र का विनाश         | 4 • •       | ४६६          |
| ₩                | १६  | उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रव | काश         | ४६८          |
| <del>&amp;</del> | १७  | कस्बोज देश                                      | • • •       | ४७०          |
| ₩                | 86  | प्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगन् से सम्पर्क     | • • •       | ४८१          |
| ₩                | १९  | पौर-जानपद                                       | • • •       | ४८७          |
| €6               | २०  | चित्रयों श्रौर ब्राह्मणों का संघर्ष ?           | • • •       | ४९१          |
| ₩                | २१  | बडली का श्रमिलेख श्रीर पच्छिम भारत में          | जैन धर्म के |              |
|                  |     | प्रचार की प्राचीनता                             | ***         | ४९३          |

|   |    |                                                |              | রম্ভ        |
|---|----|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| € | २२ | शैद्युनाक श्रौर नन्द इतिहास की समस्यायें       | •••          | ४९४         |
|   |    | श्च. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पादटिप्पसी के र | हप में       | ४९६         |
|   |    | इ. दर्शक = नागदासक ?                           | •••          | ४९६         |
|   |    | उ. <b>श्रनुरुद्ध श्रौर मुग्ड की सत्ता</b>      | • • •        | ४९८         |
|   |    | ऋ. शिशुनाक बिम्बिसार का पूर्वज या नाग          | ादासक का     |             |
|   |    | श्चमात्य ?                                     | ***          | ୪९ <b>९</b> |
|   |    | लु. श्रवन्ति का श्रज और नन्दिवर्धन = मगध       | ग का श्रज    |             |
|   |    | उदयी श्रौर नन्दिवर्धन                          | •••          | ५००         |
|   |    | ए. शैशुनाक प्रतिमार्थे                         |              | ५०१         |
|   |    | ऐ. कालाशोक = नन्दिवर्धन ?                      | •••          | ५०५         |
|   |    | श्रो. पूर्व नन्द श्रौर नव नन्द                 | •••          | ५०६         |
|   |    | श्रौ. नन्द संवत्                               | •••          | ५१०         |
|   |    | श्रं. महानन्दी श्रौर उस के बेटों की सत्ता      | • • •        | ५११         |
|   |    | श्रः. निर्वाण-संवत्                            | ***          | ५१२         |
| # | २३ | ''सत्त श्रर्पारहाणि धम्म"                      | * 4 4        | ५१४         |
| # | २४ | सिंहल-विजय का काल और दक्खिन भारत               | में आर्यी के |             |
|   |    | फैलाव का सामान्य क्रम                          | ***          | <b>५१५</b>  |
|   |    | <b>अ</b> नुक्रमि <b>ग्</b> का                  |              |             |
|   |    | च. परिभाषाओं की                                |              |             |
|   |    | इ. उद्घृत प्रन्थों की                          |              |             |
|   |    | इ. नामों की                                    |              |             |
|   |    | भृल-चृक                                        |              |             |
|   |    |                                                |              |             |

# पहला खण्ड--भूमिका--भारतीय इतिहास की परिस्थिति

#### पहला पकरण

# भारतवर्ष की भूमि

### § १. सीमार्थे और ग्रुख्य भौगोलिक विभाग

हमारे दंश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी मुंदर हदबंदी कर दी है। उस के उत्तर हिमालय की दुर्भेदा शृंखला है। उत्तरपूरव लुशेई, नागा और पतकोई पहाड़ियाँ तथा उत्तरपच्छिम कलात, अफगानिस्तान और पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं। पूरब, दिक्खन और पच्छिम की बाकी आधी परिक्रमा महासागर ने पूरी की है। इन सीमाओं के बीच के विशाल दंश के ये चार १ बड़े भौगोलिक विभाग स्पष्ट दीख पड़ते हैं—(१) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तर भारतीय मैदान, (३) विन्ह्यमेखला और (४) दिक्खन। प्रत्येक की विवचना हम अलग् अलग् करेंगे।

### § २. उत्तर भारत का मैदान

उत्तर के पहाड़ों के नोचे एक श्रोर सिंध-सतलज श्रौर दूसरी श्रोर गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना की सरु-

९ भारतभूमि, ए० २४-२७।

भूमि श्रीर श्राड़ावळा ( 'श्रारवली पर्वत'!) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि श्रीर उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुत्तेत्र के बांगर १ की तंग गर्दन जमना के खादर १ को सतलज के खादर से जोड़ देती है, श्रीर इस प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर भारत का एक २ ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध-गंगा-मैदान भी कहते हैं।

मनुष्य को सभ्यत। का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक निद्यों के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मैदान भी संसार की उन अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले-पहल जंगली पौथों का घरेलू बना कर खेती करना सोखा, और जिन में मानव सभ्यता का सब से पहले उदय हुआ। समूचे जगत में इस बात में उस का मुकाबला करने वाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते है—एक चीन की पीली नदी (होआडहो) और याङचे क्याङ के काँठे, दूसरे, कारिस की खाड़ी में गिरने वाली दजला और करात निद्यों का दांआब, तथा तीसरे मिस्न की नील नदी का काँठा।

अपने उपजाऊपन के फारण शुरु में उत्तर भारत का मैदान एक

१ सादर = नदी की मिटी से बनी उपजाऊ भूमि, नदी का कच्छ ; बाँगर == निर्मात स्त्री ऊँची भूमि जो नदी की मिटी से न बनी हो। सादर बाँगर ठेठ खड़ी बोबी के शब्द हैं।

र प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान की एक गिनने का विचार पाते हैं। पालि वाक मय में उस का नाम है अम्बुदीपतल ( जम्बुदीप-तल ); जातक, जि॰ ३, ए॰ १४६; जि॰ ४, ए॰ १४३ ( अंग्रेज़ी अनुवादकों ने यहाँ 'तल' का अर्थ नहीं समसा ); जि॰ ४, ए॰ ४६८। जम्बुदीप पालि में सदा भारतवर्ष का ही नाम होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>इ.</sup> चीनी 'हो' और 'स्याक' दोनों का अर्थ है नदी।

विशाल जंगल था, और उस जंगल के। धीरे धीरे साफ कर के ही हमारे प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था ।

दस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग अलग दीख पड़ते हैं। ठीक उत्तरपृश्वी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-पूर्व प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है। फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हैं—जहाँ गंगा-जमना दिश्वन-पूर्व-वाहिनी हैं वह उपरला गंगा काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरव-वाहिनी हो गई है वह विचला गंगा-काँठा है; और जहाँ फिर समुद्र की आर मुँह फेर उसने अपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा का मुहाना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है। उस के उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश वरेंद्र है, समतट के पृत्र का मैदान का टुकड़ा खास बंग है, और उस के पच्छिम का राढ़। वंग मैदान की एक नाक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, वंग और समतट मिला कर वंगाल बनता है।

ड्यर सिंध-सनलज-मैदान के दो स्पष्ट दुकड़े हैं। जहाँ सिंधु-नद ने श्रापनी पाँचों भुजायें फैला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी सिमट का श्राकेले सिंध में श्रा गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर-पिछ्मी छे।र में उस की एक नाक पहाड़ों के श्रान्दर दढ़ी हुई है; वह कच्छी गंदावऽ कहलाती है।

कुर तंत्र के वाँगर की आधा सनलज के और आधा जमना के खादर में गिन लें, तो समूचे उत्तर भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छ: हिस्से हुए— सिंघ, पंजाब. उपरला गंगा-काँठा, विचला गंगा-काँठा, गंगा का मुहाना या बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम।

सालज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नजदीक निकल कर भी फिर आगे दूर दूर होती गई हैं। सिंघ की सहायक नदियों का रुख एक

१. मीचे §§ १४, ६३।

तरक है और गंगा की सहायकों का बिलकुत दूसरी तरक । इसका यह अर्थ है कि सिंध और गंगा के प्रक्षवण-तेत्रों के बीच कुछ ऊँची जमीन है जो उन्हें एक-र्सरे से अलग किये देती है। दिक्खन अंश में ते। आड़ावळा की शृंखला और उस के पिछ्यम लगी हुई ढाट या थर नामक मरुमूम यह जल-विभाजन का काम करती है; उत्तर अंश में वहीं काम कुरु तेत्र के बाँगर ने किया है। सिंध और गंगा के प्रस्ववण-तेत्रों के बीच वाँगर की वह तंग गईन ही एक गत्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामिरिक दृष्टि से उस का बड़ा मरक्ष है। सिंध-सतलज्ञ और जमना-गंगा-यायरा के काँठे खुले मैदान हैं, जहाँ आमने-सामन से आने वाली दो विरोधी सेनाओं के लिए एक दूसरे का घरा कर के पांछे की आर से चले जाने की काको गुंजाइश है। लेकिन बाँगर को इस तंग गईन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड और दिन्छन मरुभूम है; पूर्व से पाच्डम या पिछ्डम से पूर्व जाने वालो सेना के। यह तंग रास्ता तय करना ही होगा। इसी कारण इस नाक पर भारतीय इतिहास को अनेक भाग्यनिर्णायक लड़ाइयाँ हुई हैं।

उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पिछम से पूरब जरा दिक्खन मुकते हुए उस की लम्बाई के कख में है, और मिध काँठे का राजपथ निदयों के बहाब के साथ दिक्खन-दिक्खन-पिछम । निदयों के सिवाय काई विशेष कावट पूरव-पिछम के रास्ते का लाँवनी नहीं पड़तो, श्रीर उन्हें भी प्रायः वह उत्तर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में हो पार कर लेता है। पंजाब के दिक्खनी हिस्से से जमना-काँठे का सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की छाँह में रहना जकरी है। सिंध श्रीर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ, कुरुक्तेन-वाँगर की उपर्युक्त गर्दन, श्रीर विहार में गंगा के दिक्खन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा का श्रा छूनी हैं उस रास्ते पर खास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल निदयों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के बिचले काँठे से वही निद्याँ भी जाने श्राने का साधन हो जाती हैं, श्रीर पूरब बंगाल श्रीर श्रासाम में तो वही

मुख्य साधन हैं; बरसात की श्राधिकता के कारण वहां स्थल-मार्ग से जल-मार्ग श्राधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की निद्यों का रास्ता भी बहुत चलता था।

### § ३. विन्ध्यमेखला

गंगा-जमना मैदान के दक्कित उन निद्यों की दक्किती शाखाओं अर्थात बनास, चम्बल, सिन्ध, बेनवा, केन, सान और दामोदर आदि की धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही बिन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़ावळा की बाँह उपर बढ़ी हुई है। नर्मदा और सान की दूनों ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पड़ाड़ तथा भानरेड़, पन्ना और कैमोर-शृङ्खलायें उन के उत्तर रह गई हैं, और सानपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हजारी-बाग, राजमहल शृङ्खलायें दिक्खन।

प्राचीन काल में इस समूची पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया जाता कि पार्वता और बनास से ले कर बेतवा तक कुल निद्यों का निकास जिस हिस्से से हुआ। है उसे पारियात्र पर्वत कहते, उस का पूरवी बढ़ाव जिस से कि बेतवा की पूरवी शाम्बा घसान (दशाणां) केन और टोंस आदि निद्यों का निकास हुआ है विनध्य पर्वत कहलाता, और उन दानों के दिक्खन तापी और वेग्णगंगा से ले कर उड़ोसा की वैतरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं वह ऋत् पर्वतर प्रभात इस दोहरी पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से का

<sup>1.</sup> दिन्दी दून शब्द सस्कृत दोगी से बना है, और उस का अर्थ है पहाड़ी श्रुक्क ताओं के भात वि । हुआ मैदान । प्रायः निदयों के प्रवाहों से पहाड़ों के बीच दूनें बन जाती हैं। द्वार्णी शब्द के लिए है. मा० पु० १४, १४; बा० पु० १, ३६, ३३; १, ३७, १-३; १, ३८, १।

२. वा॰ पु॰, १, ४४, ६०-१०३; वि॰ पु॰, २, ६, १०-११; मा॰ पु॰, ४७, १६-२५। इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोलमाल भी है। ऊपर जो लिखा गया है वह सब पुराणां के पाठ का समन्त्रय कर के और फिर भी पुराने विचार को श्राजकल के संशोधित रूप में। विशेष विवेचना के लिए दे. भारतम्मि, पृ॰ ६३-६४ टिप्पणी।

पिछिमी खंड पारियात्र छोर पूरवी बिन्ध्य, तथा समूचा दिक्खनी हिस्सा ऋच है जिसे पारियात्र से नर्मदा की छौर विन्ध्य से सीन की दून श्रालग कर देती है। श्राजकल हम इन तीनां पर्वतों का मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, श्रीर जब इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के विभाग के खर्थ में करते हैं तब बनास के उत्तर श्राड़ात्रका की समूची शृंखला को भो इसो में ।गनते हैं। उस के श्रातिगिक गुजरात का रम्य मैदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दिक्खन में, और विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग में करते हैं।

विन्ध्यमेखला के दिक्खन तरफ तापी का काँठा और वर्धा, वेणगंगा और महानदी का उतार फिर ढाल के। सूचित करते हैं; वही ढाल उस की दिक्खिनी सोमा है। उस के दिक्खन तरफ जे। त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान या पठार बच गया वह दिक्खन भारत या दिक्खन है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के धार्तिरक्त पाँच दुकड़े हैं। पहला राजपूर्ताना, जा चम्बल के पच्छिम का धाड़ावजा के चौगिर्द का अदेश है। थर की मकभूमि उस का पच्छिमी छोर है जो उसे सिन्ध से खलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजधानी में उसी को ढाट कहते हैं, श्रीर वह ढाट भी पच्छिमी राजपूर्ताने या मारवाइ का श्रंग है। लूनी नदी का अकंला काँठा श्रीर पृरव तरफ बनाम का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल और सिन्ध को उपरली दूनें, उन के ठीक दिक्खन नर्मदा की विचली दून श्रीर सातपुड़ा-शृंखला का पृरवी भाग बुरहानपुर के उपर तक सम्मिलित हैं। राजपुताना श्रार मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देख-खरड, जिस में बेतवा धसान श्रीर केन के काँठे, नर्मदा की उपरली दून श्रीर पचमदो से श्रमरकण्टक तक श्रद्ध पर्वत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की परवी सीमा टोंस है। उस के परव सोन की दून, जहां वह पच्छिम से परव

बहता है, बघेलखएड है। बघेलखएड के दिक्खन मेकल शृंखला के श्रमर-कएटक पहाड़ को छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा पठार है। बघेलखएड-अत्तोसगढ़ का मिला कर हम विन्ध्यमेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं। उस के पूर्व पारसनाथ पर्वत तक माड़खएड या छोटा नाग-पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। माड़खएड में श्रम्म पर्वत का जे। श्रंश है, उसे श्राजकल हजागीबाग शृंखला कहते हैं। पूर्व जाते हुए उस की भी दो फाँकें हां गई हैं जिनके बीचोंबीच दामोदर बहता है। उत्तर को फाँक से हजागीबाग का पठार बना है, श्रीर दिक्खन की से राँचा का। इन दोनां पठारों का मिला कर माड़खएड प्रदेश बना है।

राँ नी का पठार एक नीची पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरमंज और केंदूमर के पहाड़ों से, जिन में वैतरणों के स्नांत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परिभाषा के अनुसार वैतरणों भी ऋत पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से मयूरमंज और केंद्रमार के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, किन्तु आजकल उन्हें दिक्खन भारत के पूर्वी घाटों में ही गिना जाता है।

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकाबला नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों की उपज में बह विशेष धनी है। इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (industrial) गौरव है। इस के अतिरिक्त उत्तर और दिक्खन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के भदेशों का लाँव कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक आर व्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्ध के काँठे से सीधे दिक्खन स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से दिक्खन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता है। अजमेर के कुछ दिक्खन से आड़ावळा के पाच्छम निकल वह उस के किनारे किनारे चला जाता है। अजमेर राजपूताना के टीक केन्द्र में है; उस के और आड़ावळा के पच्छिम उत्तरी अंश में बीकानेर और दिक्खनी अंश में मारवाड़ है; पूरव तरक, उत्तर कछवाड़ा या दुएढार-

प्रदेश और दिक्लन मेबाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीकानेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता श्रजमेर द्वारा ही है। इसी से अजमेर मानो समूचे राजपूताना की चाबी है।

मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है वह प्राचीन काल से उत्तर और दिक्खन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगिरयाँ चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दिक्खन के बीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिरं पर वहीं कुरुचेत्र का गांगर है। इस कारण पंजाब और गंगा-काँठे के बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाब से दिक्खन जाने वाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है।

आगरा के पूरब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गांदावरी, महानदी या नर्मदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखण्ड लाँच कर जाते हैं। किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दिक्खन जाना हो तो सीधे दिक्खिन मुँह कर माड़खण्ड पार करने के बजाय उस के पूरब धूम कर बंगाल से तट के साथ साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण माड़खण्ड उत्तर-दिक्खन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; और यही कारण है कि भारतवर्ष की सब से आरम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की छूत से बची हुई उस में अब तक अपनी आरम्भिक जीवनचर्या के अनुसार रहती आती हैं।

#### § ४. दक्खिन

दिक्खन भारत की शकल एक तिकोन या त्रिभुज की है। उस का आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजायें उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की शृंखलायें जो क्रमशः पांचेब्रमी और पूरवी घाट कहलाती हैं। पांच्छमी घाट या सद्गाद्रि की कोहान और समुद्रतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दिक्लनी केरल या मलबार है। कोंकण से घाट की चोटियाँ या घाटमाया एकाएक उत्तर उठ खड़ी होती हैं, उन के पूरव तरफ बड़ी बड़ी निद्यों की दूनें हैं। उन दूनों और केंकण के बीच सद्याद्रि के उत्तर से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं।

दिक्लन की सब बड़ी निदयाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस की जमीन का ढाल पूरब तरफ है। श्रीर पूरब तरफ उन निदयों की दूनें खुलती गई हैं, श्रीर समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि पूरबी घाट की शृंखला बीच बीच में टूटी हुई श्रीर निदयों को रास्ता दिये हुए है। पूरबी घाट के पूरब इन निदयों के मुहानों पर मैदान का एक श्रच्छा चौड़ा हाशिया भी बन गया है, जो वेंकिंग के तंग कीते से करीब चौगुना है।

कृष्णा नदी दिक्खन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के उत्तर पिच्छमी और पूरवी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दिक्खन वे दोनें क्रमशः उठते और नजदीक आते हुए अन्त में नीलिगिर पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलिगिर माना उत्तर मुँह कर बायें और दाहिने दो बाहें फैलाये हुए है।

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में सहााद्रि ने पृश्व ढलते हुए अपनी कई भुजायें आगे बढ़ा दी हैं जा गोदावरी और कृष्णा की अनेक धाराआं का एक दूसरे से अलग करती हैं। पृश्वो घाट का उत्तरी अंशामहेन्द्र पर्वत है, जो महानदी और गोदावरी के बीच जलविभाजक है। इत्तीसगढ़ की गर्दन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती हुई वेणगंगा और महानदी के पानियों को बाँटनी जाती है। इस प्रकार गोदावरी को और महानदी के प्रस्ववण-क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रस्ववणक्षेत्र की हम सहााद्रि के पृश्वी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पृश्व महेन्द्र पर्वत के चौगर्द प्रदेश तथा महानदी काँठे के। उस से अलग।

महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शृक्कला में कृष्णा के दिक्खन श्रीशैल या नालमले पर्वत है। उस के उत्तर मूसी नदो का दून हैदराबाद या गोलकुरड़ा के जिस पठार में से गुजरी है वह पच्छिमी और पूरबी घाट के बीचोंबीच पड़ता है। नासिक के दिक्खन थलगट से अहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की जो बांहीं मंजीरा और भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों और गोलकुरड़ा पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरब प्रदेश को, अर्थात् गोलकुरड़ा के पठार, नालमले पर्वत के प्रदेश और गोदाबरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि और मयूरमंज-केंद्रुक्तर के पहाड़ों के चौगिर्द तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण है, और दानों के पच्छम का हिस्सा महाराष्ट्र है।

कृष्णा के दिक्सन पूरबी और पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से मैसूर या कर्णाटक का ऊँचा अन्तः प्रवर्ण पठार बन गया है, जो उस विभाग के पिरवमार्ध को सूचित करता है। सह्याद्रि को पूरबी ढाँगों के, मैसूर पठार के, नालमलें पर्वत के और मूसी-पठार के बाच भीमा, कृष्णा और तुगंभद्रा की दूनें चारों तम्क से घर गई हैं, और अन्त में नालमलें या श्रीशैल के चरणों को धोते हुए कृष्णा की धारा बड़ा गहरा गस्ता काट कर उस घेरे के बाहर निकलो है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा और तुगभद्रा के बीच का दोआव, दिखन भारत के उत्तरार्ध आर दिल्लार्ध के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं।

कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से श्राधिक ऊँचा है, लेकिन उस के दिक्खन होर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता समाप्त हो कर मैदान श्रा जाता है। उस मैदान के दिक्खन फिर श्रानमलें श्रोर एलामले पवेत हैं। मले तामिल शब्द हे जिसका श्रार्थ है पर्वत; उसो का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतां का नाम हो गया है।

कर्णाटक-पठार के पृरव वड-(उत्तरो) पैरणार नदी के टक्खिन मैदान की खुली पट्टी चालमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमलै और एलामले पर्वतों के पच्छिम का तट केरल हैं, खौर वे पर्यत तथा बह तट भी द्रविद्ध देश का ही खंश हैं। नीलिगिरि और आनमले के बीच मैदान का जो फीता केरल को कावेरी-काँठे से मिलाता है उसी में से पालवाट का राजपथ गया है।

द्रविड देश को रामेश्वरम् के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए हैं। सिंहल भी दक्खिन भारत का एक पृथक् प्रदेश हैं। इस प्रकार दक्किन भारत में कुल छः प्रदेश हैं— महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड और सिंहल।

दिक्लन भारत भी खनिज उपज में विशेष धनी है। पुत्राहु आदि की गोमेंद की और गोलकुएडा की हीरे की खानें पिछलें इतिहास में जगत्म- सिद्ध रही हैं। आजकल भी केल्हार की खान से सेना निकलता है। आधुनिक ज्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ विन्ध्यमेखला और दिक्लन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैं। उस के आति-रिक्त, दिक्लन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। काली मिचे, लींग, इलायची आदि मसालों और चन्दन, केला, कर्पूर, नारियल आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, और संसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का ज्यापार करने के तरसती रहीं हैं। सिंहल में अब नारियल के समान रबर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश और बराड का काली मिट्टी में भारतवर्ष की सब से अच्छी कपास पैदा होती है।

दिक्खन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरवी तट के साथ साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिवाय उस के सब मुख्य रास्ते उस की निदियों की दिशा में उसे उत्तरपिच्छम से दिक्खनपूरब आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ ममुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उन निद्यों की दूनों में होते हुए

कृष्णा-तुगमद्रा-दोद्याव को अथवा मैतूर पठार को बीचोंबीच काट कर काञ्ची-बरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ने भी बहुत पुराने और अत्यन्त महस्त्र के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्रि और नालमले के तथा मैसूर और मूसी-पठारों के बीच विशे हुई दूनें उन रास्नों की ठोक गर्दन घरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश दिक्खन का कुरु चेत्र है; और उस हिसाब से महाराष्ट्र दिक्खन का अक्रगानिस्तान, तथा चोलमण्डल दिक्खन का गंगा-काँठा है। तंजोर से पालघाट है। कर केरल जाने वाला रास्ता भी बड़ा पुराना और महत्त्व का है।

#### § ५. उत्तरी सीमान्त

देश की सीमा बनाने वाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा के अनुसार मर्योदा-पर्वत कहना चाहिए ।

### श्र. हिमाल्य और उस के साथ की पर्वतशृंखलायें

भारतवर्ष के सब मर्यादा-पर्वतां में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के उत्तर छोर पर वह एक सिरं से दूसरे सिरं तक चला गया है। उत्तरपृश्व श्रीर उत्तरपिच्छम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्टता की खातिर आजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र श्रीर सिन्ध निद्यों के दिक्खनी मोड़ों को उस की पृश्वी श्रीर पिच्छमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए बर्चा जाता है जिस में नंगा पर्वत, नुनकुन, बन्दरपूँछ, केदारनाथ, नन्दाद्वी, धौलगिर, गोसाइथान, गौरीशङ्कर, काञ्चन जङ्का, चुमलारी श्राद् प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय शृङ्कला या हिमालय की गर्भशृङ्कला है। उसके श्रीर उत्तरभारतीय मैदान के बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो श्रीर शृङ्कलाश्रों में बाँटा जाता है, जिन्हें क्रम से भीतरो या छोटो हिमालय शृङ्कला श्रीर बाहरी या उपत्यका-शृङ्कला कहते हैं, श्रीर जिन्हें श्रसल हिमलय की निचली सीढ़ियाँ कहना चाहिए। भीतरी शृङ्कला का नमूना कश्मीर की पीरपञ्चाल शृङ्कला,

१. मा॰ पु॰ १४, २६; भाग॰ पु॰ १, १६, ६---१०।

कांगड़ा-कुल्लू की घौला धार आदि हैं। उपत्यका-शृङ्खला का अच्छा नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं।

हिमालय की गर्भ-शृङ्खला बीच बीच में टूटी है। निद्यों की दूनें उस के आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य निद्यों में से केवल चिनाब, व्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या ऊपर से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई और पहाड़ों की शृङ्खलायें चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा श्रंश भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शास्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे हैं।

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के स्रोत हैं। धायरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भशृङ्खला से फट कर वह उस के बरायर पिच्छम-पिच्छम-उत्तर गंगा और सतलज के पानी को बाँटती और फिर सतलज के पार जङ्कर नदी तक रुपश् और जङ्कर प्रदेशों के वीचों पीच सतलज और सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। उस का नाम जङ्कर-शृङ्खला रक्या गया है। कामेत पहाड़ उसी में है। बदिरकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। इसी प्रकार कई और दूनें भी।

उस के पीछे एक आर लम्बी शृक्षला है जो गिल्गित के दिक्खन शुरू हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने और फिर बायें होती हुई, सतलज को रास्ता दे कर, मानसगेवर के दिक्खन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने दाहिने जाती हुई चुमलागे चाटो पर हिमालय में जा मिली है। उसे लदाख-शृंखला कहते हैं। यावरा, गण्डक और केसी के स्नांत उस में हैं, और उन के और ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है।

सुप्रसिद्ध कैलाश पर्वत एक और शृंखला को सूचित करता है, जो लदाख-शृंखला के भी उत्तर है। पूरव तरफ वह ब्रह्मपुत्र के बायें बायें काठ-माएडू के करीब सीधे उत्तरतक पहुँचो है। उस के आगे भी एक और शृंखला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें लगातार चलो गयी है। पिच्छम तरफ लदाख-शृंखला के बराबर पहले गारतङ और सिन्ध निद्यों के दाहिने किनारे, फिर पङ्गोङ मील तक, श्रीर आगे रियोक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-शृंखला के साथ सटी हुई हुंचा नदी के सामने तक वह जा निकलो है।

तिब्बत के विस्तृत निर्जन वृत्तहीन पठार चाड़-थड़को वैसे हिमालय, लदाख श्रीर कैलाश-शृंखलायें दिक्खन तरफ थामे हुए हैं, वैसे ही क्युनलुन शृंखला उत्तर तरफ श्रीर चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरब तरफ। पिछमी छीर पर दिक्खन-उत्तर वाली शृंखलायें एक दूसरे के नजदीक श्रा गयी हैं, श्रीर वहाँ कारकारम या मुज्ताग्र शृंखला भी कैलाश श्रीर क्युनलुन शृंखलाश्रों के बीच श्रा गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्नोत के सीथे उत्तर उस का पूर्वी छीर है, जहाँ वह चाड़-थड़ में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्रीक श्रीर चीनी तुर्किस्तान के रस्कम दिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुआ। नदी उस के उत्तर ताग्रदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई उत्तरी है। रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकारम के उत्तरी चरण धोती है, जरक्शों भो कहते हैं; उस का चोनी नाम सी-ते प्राचीन संस्कृत नाम सीता का रूपान्तर है। उसके स्नोत के पूरव तिब्बत श्रीर पिच्छम पामीर है। उसी की दून मुक्ताग श्रीर क्युनलुन श्रुंखलाश्रों को भी एक दूसरे से श्रलग करती है।

भारतवर्ष और तिष्वत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह आसानी से कह दिया जाता है कि दिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे हिमालय की गर्भ-श्रृङ्खला कहा जाता है वह जहाँ वीच बीच में दूटी हुई है वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी हैं। प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे

९ थरू माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार ।

गङ्गा के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे । वे स्रोत आजकल की परिभाषा में जक्रकर-श्रञ्जला में हैं। इस प्रकार उस श्रञ्जला को हिमालय की गर्भ-श्रञ्जला की केवल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की प्राय: ठीक उत्तरी सीमा कह सकते हैं।

### इ. हिमालय के प्रदेश

(१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार

सिन्ध और ऋष्णगंगा-जेड्लम निद्यों के बीच हिमालय का सब से पिच्छिमी जिला हजारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल-पिएडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दिक्खन है। कुन्हार नदी की दून उस में उत्तर-दिक्खन सीधा रास्ता बनाये हुए हैं।

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, व उसे व्यथ (वितस्ता) कहते हैं। व्यथ की चक्ररदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय में किव ने कहा है—

त्रगर किरदौस बर-रूए जमी श्रस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त!

अर्थात् यदि जमीन के तस्ते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है! हिमालय की गर्भ-शृङ्खला से एक बाँही फूट कर न्यथ और कुल्लगंगा का पानी बाँटती हुई पूर्व से पच्छिम जा कर दिस्खन मुझ गयी है—वहीं भोतरी शृङ्खला के हरमुक (हरमुकुट) और काजनाग पहाड़ हैं। कुछ और पूरव से एक और बाँही गर्भ-शृङ्खला से दिक्खन उतरी है जिस के शुरू में अमरनाथ तीर्थ है। वह अमरनाथ-शृङ्खला न्यथ के दिक्खन-पूर्वी अन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर-पच्छिम घूम गयी है और आगे पीर-पंचाल शृङ्खला कहलानी है। भीतरी शृङ्खला के यही सब पहाड़ कश्मीर को ८४ मोल लम्बो २५ मील चौड़ी दून को चारों तरक से घेरे हुए हैं।

१ वा॰ पु॰, १, ४१, म१।

२ को हों में प्राचीय संस्कृत नाम है।

करमीर की बस्ती गर्भ-शृङ्खला तक नहीं पहुँचती। हरमुक-शृङ्खला के उत्तर कृष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर मे नहीं है। वह दर्दिस्तान (दरद-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ गर्भ-शृङ्खला के उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंध पार गिल्गित और हुकजा दूनों तक चली गयो हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को उत्तरपच्छिमी सीमानत के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ना है, श्रीर उस की चर्चा हम आगे करेंगे।

श्रमरताथ-शृङ्कला के पृरव, उत्तर से दिन्छन, महवर्द्धान (महदूधा) नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ट्रवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में जा खुली है। मरुवर्द्धान श्रीर कटवार दृनों में भी कश्मीरी भाषा बोलो जाती है।

जेहलम और चिनाव के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का प्रसिद्ध अभिसार देश है, और चिनाच तथा रावी के बीच की उपत्यका दार्व। दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङ्मय में प्रायः एक साथ आता है। अभिसार अब छिभाल कहलाता है, और उस में पुंच, राजीरी, भिम्भर रियासतें हैं। दार्व का नाम अब डुगर है, श्रीर उस में जम्म तथा बल्लावर (बल्लापुर) की बस्तियाँ हैं।

खुगर के उपर भीतरी शृङ्खला की धौला धार<sup>9</sup> का पच्छिमी छोर है। धौला धार के उस पार, इगर और कष्ट्रवार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) प्रदेश है, जो बोली श्रीर जनता में श्रावा कश्मीरी है।

#### (२) कांगडा स कनीर

सनतज के परच टोंस के स्नोन पर गर्भ-श्रृष्ट्रला से फूट कर, सतलज व्यास श्रीर गवी को शस्ता देती हुई चिनाव के सामने तक धौला धार चली ऋायी है। उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कांगडा

१ घार माने शंखलाः

प्रदेश है, जो सतलज-ज्यास के द्वाने सहित प्राचीन काल में त्रिगर्त्त देश कहलाता था। द्वाने के उपरले किनारे में बाहरी शृङ्खला को शिवालक और सोलासिङ्गा पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से हाशियारपुर जिला और विलासपुर उर्क कहलूर रियासत तथा सतलज को बायीं कोहनी में नलगढ़ रियासत वनी है। सोलासिङ्गी और धौला धार के बीच ज्यास की दून में मण्डी और सतलज की दून में सुकेन रियासत है।

घौला धार और गर्भ-शृह्धला के वीच रावी और विनाब की उपरली दूनें हैं। रावी को वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है। कष्टवार के उपर चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की उपरली दून तथा उस की दो यूल धाराओं—भागा और चन्द्रा—का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा वारा-लाचा जोत? पर गर्भ-शृह्धला से उतरी है, उस के बायें बायें वह शृह्धला भी दिक्खन धूम गयी और ध्यास को जन्म देती हुई सतल ज तक जा बढ़ी है। ध्यास के उपरले खोतों का प्रदेश छुल्लू (कुलून) है। वह लाहुल के दिक्खन और चम्बा के पूर्व-दिक्खन है। बांगड़ा और मण्डी यं उसे धौला धार अलग करती है।

उस की पीठ पर गर्भ-शृह्वला जैसे करीब करीब उत्तर-इक्खिन चली गयी है, बैसे उस शृह्वला के परत किनारे को स्पीती नदी धोती है। स्पीती की दृन, जा गर्भ-शृह्वला और जङ्कर-शृह्वला के बीच है, सतलज

१. दोश्राव का पंजाबी उचारण हावा है, श्रीर केयल हाबा कः ने से पंजाब में सतलज-ज्यास का दोश्राव ही समभा जाता है।

<sup>2.</sup> किसी पहाड़ की श्रद्धला के नदी की दून या किसी और कारण से कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो धारपार रास्ता बन जाता है, उसे दर्श कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीड़ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह से एक तरफ चढ़ कर दूसरी तरफ रास्ता उत्तरता है, उस जगह को ध्रफ्रगानिस्तान में गर्दन या कोतल, गढ़ जाल-कुमाउँ में घाटा, नेपाल में गड़-याङ, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-बुहलू में जोत कहते हैं। दे० भारता भूमि ए० ११३-१४ टिप्पणी तथा ए० ३४४।

की जिस उपरली दून में जा खुलो है, उसे कनीर या बशहर कहते हैं। घन्यत्र मेंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनीर को भीतरी शृङ्खला की सतलज-रून अर्थात् सुकेत से धौला धार अलग करती है; गर्भ-शृङ्खला उस के बीचोंबीच गुजरी है, और जङ्कर-शृङ्खला उस की पीठ पर है। स्पीती और उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश हैं।

करमोर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में लदास, जङ्स्कर, रुपश्, हानले और जुमूर्ति—यं सब तिब्बती प्रदेश कम से एक दूसरे के दिक्खन-पूरव हैं। जुमृर्ति के बाद गुगे हैं जिस के और कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्श हैं। गुगे डरी-खेर्स्कम या डरी के तीन प्रदेशों में से सब से पिच्छमो है। कैलाश पर्वत और मान सरोबर के चौगिर्द का तिब्बती प्रान्त डरी है। पूरब तरक वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारनवर्ष के पहाड़ी जो उस में ज्यापार करने जाते हैं उसे हूग्रदेश कहते हैं।

#### (३) क्यूँठल से कुमाऊँ

कनीर के नीचे सतलज श्रीर टोंस कं बीच क्युँठलर —िशमला—, बघाट—डगशई-कसौली—, जुब्बल श्रीर सरमीर प्रदेश हैं। बघाट की उपत्यका में कालका के पास से घग्वर (द्दवद्वती) निकला है, श्रीर सरमीर की उपत्यका में साधीरा के पास से सरसुती (सरस्वती)। टोंस के पूरब जीनसार-बावर प्रदेश श्रीर उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन कें पूरब भागीरथी से पिएडर तक गङ्गा की सब धागश्रों का प्रदेश गढ़वाल है।

१ भारतभूमि, ए० ३०४-८; तथा पटना घोरियंटल कान्फ्ररेंस १६३० में भेजा क्षेत्र—रघुज लाइन ग्रॉव कीन्क्वेस्ट एलॉंग् इन्डियाज़ मीर्दर्न बीर्डर ।

२. स्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का ब्यौरा दिया जा रहा है, न कि भाजकल के शासन की हकाइयों का । जैसे, क्युँडल से भ्रमिप्राय क्युँडली बोली का चेत्र न कि क्युँडल रियासत, जम्बा से चिमियाली बोली का चेर ।

भागीरथी गङ्गा की गौगा तथा श्रालखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का स्रोत गङ्गोत्री ठीक गर्भ-शृङ्खला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का उपर जङ्ग्कर-शृङ्खला में। श्रालखनन्दा की दो मूल धारायें—विष्णुगङ्गा श्रीर धौलीगङ्गा—जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, यह दून भी हिमालय के ठीक गर्भ में है; उस के उपर विष्णुगङ्गा श्रीर धौलीगङ्गा की दूनें गर्भ-शृङ्खला श्रीर जङ्ग्कर शृङ्खला के बीच हैं। विष्णुगङ्गा दृन के ही सिरे पर बदरिकाश्रम है।

मैदान में गङ्गा के पूरव रामगङ्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा की पूरवी शाखा पिएडर के नीचे ही रह जाते हैं। पिएडर के स्रोत के केवल तीन मील पूरव घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से धौलिगिरि तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का प्रस्रवण्तेत्र है।

गढ़वाल के पूरब कुमाऊँ या कुर्माचल प्रदेश है, जिसे पिएडर का उपरला प्रवाह, रामगङ्गा और उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें सूचित करती हैं। उस की पूरवी सीमा घाघरा में मिलने वाली काली या शारदा नदी है। काली उपर तीन धाराओं से बनी है—गौरीगङ्गा, धौलीगङ्गा और काली; वे तीनों जङ्स्कर-श्रुह्मला से निकली हैं; उन की दूनें कुमाऊँ में हैं।

मान सरोवर से कनीर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली से टांस तक सब नांद्यों का उत्तर तरक घेरा करता गया है। जीनसार गढ़वाल और कुमाऊँ सं, जमना गङ्गा और काली दृनों की अन्तिम धिस्तियों के परे, हिमालय और जङ्ग्कर-श्रृङ्खला के घाटों का लाँच कर इसी की उस सतलज-दृन और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते चलते है।

#### (४) नेपाल

धौलगिरि तक नेपाल राज्य का पिन्छिमी चौथाई श्रांश है जिसे नेपाल बाले बैसी श्राथीत् बाईस राजाश्रों का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच घाष्ट्रा को मुख्य धारा की शाखायें फैली हुई हैं। घाष्ट्रा के स्रोत गङ्गा के स्रोतों के स्रोर उत्पर लदाख-शृह्वला में हैं, जिस के दूसरी तरफ बहापुत्र के स्रोत भी हैं। इसीलिए घात्रा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने को सीधे रास्ते बनाये हैं।

घौलगिरि से गोसाँइथान तक गण्डक की घारायें फैली हैं जा सब त्रिवेणीचाट के ऊपर मिल गयी हैं। वह सप्तगरडकी श्रथवा चौबीसी (२४ राजात्रों का) प्रदेश है, श्रीर उस में पाल्पा, गारखा श्रादि बस्तियाँ हैं। गोरखपुर श्रोर पाल्पा सं सीचे उत्तर काली गण्डक की दून चौलगिरि के पूरव से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ खीर कागवेनी उस दून के हिमालय पार के हिस्से की सूचित करते हैं। गण्डक की और धारायें भी हिमालय पार से उतरी हैं, श्रीर उन में से विशेष कर त्रिशुली-गण्डक का रास्ता तिब्बत जाने के पुरान राजपथों में से है।

सप्तगरहकी के पृथ्व २६ मील लम्बा, १६ मील चाड़ी ठठ नेपाल दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सङ्गम होता है। काठमारह, पाटन और भातगाँव इसी दन की बस्तियाँ हैं। इस दून के पूरव काञ्चनजङ्का तक नेपाल राज्य का पूरव चौथाई या सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी श्रीर श्रहण मुख्य हैं, फैली हुई हैं।

वागमती के स्नात भीतरी शृङ्खला में हैं, न कि गर्भ-शृङ्खला में। इसीलिए नेपाल दन से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी की दूनों द्वारा ही है। सनकोसी उर्फ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है। इन नदियों की दुने तिब्बत के चाङ प्रान्त में पहुँचाती हैं जो ङरो के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है और जिस में से गुजरने के कारण प्रहापुत्र चाङपो कहलाता है। शिगच्ं उस की मुख्य वस्ती है।

#### ( ५ ) सिकिम, भूटान, ऋासामात्तर प्रदेश

काञ्चनजङ्घा के पूरव हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में जाता है। तिस्ता की दुनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरव लगा है सिकिम है। उसो के निवते छोर में दार्जिलिङ्ग—तिब्बतियों का दोर्जे-लिङ या वज्र-द्वीप—है। सिकिम के पूरब भूटान—तिब्बतियों का डुगयुल वा बिजली का देश—है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली खनेक धारायें फैली हैं। उन में से तोरसा उर्क अमो-छुर, ग्रदाक उर्क चिन-छु, सङ्कोश और मनास गर्भ-शृङ्खला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो और उपर से। खमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते हैं, गर्भ-शृङ्खला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठोक दूसरी तरक चांकपों की सहायक न्यङ नदी की दून है, जिसमें ग्याञ्चे शहर है। आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यङ दून द्वारा ही है।

सङ्कोश की उपरत्ती दून में भूटान की राजधानं। पुनका है। मनास की सब से पूर्वा धारा तोबाङ-छु भूटान के पूरव तोबाङ की दृन से आती है। उस के प्रदेश की मोनयुल भी कहते हैं।

तोत्राङ के पूरव चार छोटो छोटा जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामीत्तर जातियाँ कहा जाता है। इन में से पहले अका या अङ्का और दूसरे दक्तला लोग हैं। दक्तला के पूरब सुबनिसरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरी लोग, और फिर उन के पूरव दिटोंग नदी के—अर्थात ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिस्सन प्रवाह के—दोनों तटों पर अवीर लोग हैं; अवीर मीरी मिला वर एक जाति हैं। अवीर-मीरी के पूरव सिदया के उत्तर लोहिन दून के पहाड़ों में निश्मों लोग रहते हैं।

# 🧯 ६. उत्तरपूरवी सीमान्त

हम ने ब्रह्मपुत्र के दक्षियन मोड़ को हिमालय की पूर्वी सीमा कहा था। किन्तु हिमालय की बड़ो श्रङ्खता सुबनसिरी के पच्छिम ही दूट गयी है,

१. युक्त माने देश।

२. खुमाने पानी।

यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शक्कला का पूरबी बढ़ाय कहा जा सकता है। आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पुरव तक बढ़ा हुआ है, और वह उत्तरपूरव तथा दक्खिन तरक जिन पहाडों से विरा है वे लोहित नदी के पूरव से दक्कित घुमे हैं। प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारतवर्ष का पूरवी छोर मानने थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरवी बढ़ाव ने अपनी एक बाँह नामिक उपर्वत के रूप में दिक्खन-पच्छिम बढ़ा दी है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मिएपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती श्रीर वहाँ से लशेई पहाड़ियों श्रीर चटगाँव की पहाड़ियों के श्राँवल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। ब्रह्मपुत्र श्रोर सुरमा के काँठों को इरावती श्रीर चिन्दविन के काँठों से जो पर्वतश्रृङ्खला श्रलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चली गई है। इसी कारण इस तरफ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाडी प्रदेश नहीं हैं, और चटगाँव, तिप्रा तथा मिएपुर के पहाड़ों में यदि कुछ श्रंश तक भारतीय भाषा श्रीर जनता ने प्रवेश किया है . तो उतने श्रंश तक उस पहाड़ी घाँचल को आसाम या बङ्गाल का श्रंश माना जा सकता है। किन्त खासी-जयन्तिया और गारी पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बाँह पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पर्वतों में शामिल नहीं है। उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और धनसिरी नदियों ने अपनी दुनें काट रक्खी हैं।

उत्तरपूरवी सीमानत के छोटे पहाड़ों को लाँच कर परले हिन्द (Further India) की निदयों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध राम्ते हैं। बङ्गाल-आसाम के मैदान की तीन नोकों सीमानत के पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे राम्ते स्पष्टतः तीन वर्गी में बँटते हैं। एक चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँठे से मिणपुर लाँच कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, और आगे पूरव या दिक्खन: तीसरे वे जो आसाम से पतकोई शृङ्खला के पिछ्छम या पूरव छोर होते हुए चिन्दिवन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दिक्खन या पूरव बढ़ते हैं। आसाम के पूरव तिब्बत के दिक्खनपूरवी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोड और लाल नदी (सोड कोई) की उपरली दूनें एक दूसरे के बहुत ही नजदीं के हैं, और उन्हीं निद्यों के निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्बुज और आनाम देश, अर्थात् समूचा परला हिन्द बना है। आसाम से आने वाला राखा इस प्रकार परले हिन्द की निद्यों के रास्तों की उपरला जड़ को आ पकड़ता है।

## § ७. उत्तर विख्या सीमान्त-श्व. दरिदस्तान श्रीर बोलीर

हम ने गङ्गा के स्नांत वाली हिमालय को हिमरेखा को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पिच्छमी छोर पर भारत की सीमा उस हिमरेखा को लाँघ गयो है। हिमालय की सब से पिच्छमी चोटी नङ्गा पर्वत है। उस से दिक्खन-पूरव हिमालय की धार धार आते हुए दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध जोजी-ला अर्थात जोजी घाटा है। उस के पिच्छम भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती। उसी जोजी-ला पर गर्भशृङ्खला से वह हरमुक श्रङ्खला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक श्रोर गर्भशृङ्खला के बीच दरद-देश की बस्तियाँ हैं, और वे बस्तियाँ गर्भशृङ्खला के उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित और हुआ। की दूनों में भी हैं।

दरिस्तान की द्विखन-पूरवी और तिब्बत की दक्क्खन-पिछ्झमी नोकें भी जोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से दरद देश की सीमान्त-रेखा आजकल

१. तिब्बती शब्द ला का अर्थ है घाटा या जोत ।

सलच् तक उत्तर-पूरव जा कर सिन्ध और शिद्यांक के बीच लदाख शृङ्खला के साथ पच्छिम वूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख और कैलाश शृङ्खलाओं के बीच, बोह्नीर या बाल्तिस्तान-कश्मीरियों का लुख बुट्न-छोटा तिब्बत-है। उस के दिक्खन से पच्छिम घेरा करते हुए वह सोमान्त-रेखा बुझी किले के सामने चत्तरमुख हो, लदाख शृङ्खला और सिन्ध को पार कर, कैलाश शक्कता के पच्छिमी छोर से हुक्जा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शृंखला का पिछ्लमी आँचल काट कर तागतुम्बाश पामीर को जा छूती है। बोलौर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी ई० के शुरू में आये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर श्रागे शायद श्राजकल सा चक्कर-दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिक्योक की दून से कारकारम जीत पार कर रस्कम दरिया (सीता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी ।

द्रदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है । ताग-दुम्बाश पामीर पर मुक्तारा की पच्छिमी जड़ है श्रीर वहीं हिन्दुकुश की पूर्वी जब भी। वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चला गया है। दर्राद्स्तान की पिछझो बस्तियाँ-गिलिगत , यासीन , मस्तूच आदि-हिन्दृकुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं।

### इ. पच्छिम गान्धार और कपिश

हम देख चुके हैं कि जहलम श्रीर सिन्ध निद्यों के बीच दुरद देश के नीचे हजारा या उरशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्त), पञ्जकोरा

<sup>1.</sup> इस बात की प्री विवेचना मैंने रघुज़ लाइन श्रांख कौन्कोस्ट, तथा भारतभूमि ए० १२२-२६ और परिशिष्ट १(२-३)में की है।

(गौरी) और कुनार निदयाँ उस के करीव समानान्तर वह कर काबुल (कुमा) में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोधाव का निचला श्रंश यूसुफर्जई तथा उपरता बुनेर हैं; बुनेर के पिछल्लम पञ्जकोरा-स्वात का दोश्राव स्वात कहलाता है। फिर पञ्जकोरा-स्वात और कुनार के बीच के दोधाव का निचला अंश बाजौर तथा उपरला दीर है। इन सब के। मिला कर पञ्जाबी लोग मिलाल अर्थात् अराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पिछल्लम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती के खँडहर अब स्वात-काबुल-सङ्गम पर प्रांग और चारसहा की बस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उद्देश थी जो पिछल्लम गान्धार का एक जिला था।

बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पञ्जकेशा तीनों की दूनें को हिस्तान कि कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार तथा और ऊपर दरद-दंश में यारखूं कहलाती है। उस के स्नोत तारादुम्बाशा पामीर के करीब ही हैं। को हिस्तान के पिञ्छम हिन्दू कुश के चरणों में सटी हुई उस की दून चितराल या काष्कार ही कहलाती है। उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है।

दोरा से हिन्दूकुश की धार धार पच्छिम-दिक्खन चलते जायँ तो आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्जशीर नदी उतरी है। खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश

कोहिस्तान का साधारण धर्य है पहाड़ी देश। काबुल शहर के उत्तर-पच्छिम भी एक कोहिस्तान है, और सिन्धी लोग धपने खीरथर-प्रदेश को भी कोहि-स्तान कह डालते हैं।

२. रघुज लाइन आँव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (८) में मैंने यह सम्मावना विकासायी है कि नहीं प्राचीन कारस्कर देश है।

काफिरिस्तान (कपिश देश) है। गान्धार और उस के बीच सीमा कुनार नदी है। कुनार से काफी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी धारा है. जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्गान (लम्पाक) है। यह कपिश का दक्क्लिन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम और दक्खिन ठेठ अफगानिस्तान है।

### उ. बत्तख, बदरूशां, पामीर, उपरत्ना हिन्द

द्रदिस्तान, काष्कार और काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दुकुश-शृक्कला से बना है। उस शृक्कला की मुख्य रीद तारादुम्बाश पामीर से पच्छिम-दक्खिन मुँह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक चली गयो है। उसके आगे कोहे-बाबा और बन्दे-बाबा नाम की शृङ्खलाओं ने कॅंचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। पामीर सं हेरात तक मानों एक ही शुक्कला है। वही प्राचीन ईरानियों का उपरिशएन-श्येन की उड़ान से भी ऊँचा-पहाड है।

उस शृङ्खला के उत्तर तरक, पूरव से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदख्शां भीर बलख प्रदेश हैं। इस देख चुके हैं कि हिन्दू कुश और मुस्तारा कं जोड़ के करीब से सरीकोल पर्वत सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बौद्ध यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्य का रूपान्तर जान पड़ता है? । उसके बराबर पूरव पूरव कन्द्र या काशगर शृङ्कला है । वह दुइरी शृङ्खला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ पामीर फैले हैं। उस के पच्छिम आमू नदी की, और पूरव यारकन्द काशगर नदियों की अनेक धारायें उतरती हैं। पामीर का अर्थ किया जाता है-पा-ए-मीर-पर्वतों के

३, बन्द माने पर्वतश्रक्तता ।

१ वैटर्स-युम्रान् ज्वाक २, ५० २८१-८०।

चरण; वे उन्हीं निद्यों की लम्बी दूनें हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चकरदार डालों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं।

सरोकोल के पूरब-दिक्खन यारकन्द दिया (सीता नदी) में मिलने वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागृदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश, सरीकोल और मुस्तारा जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान, रूस और चीन राज्यों की सीमायें भी। आजकल उस पर चीन और हुक्जा-राज्य दोनों का दावा है। उस के और हुझा-दून के बीच केवल किलिक जीत है जो साल भर खुली रहती है।

तारादुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जीत उसं आबे-वखाँ की दून पामीरे-वखाँ से मिलाती है। पामीरे-वखाँ हिन्दू कुश के ठीक उत्तर सटा हुआ है। आमू दिरया का संस्कृत नाम वंचु था, और उस की यह धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वखाँ कहलाता है। वह अब अकरान राज्य में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अकरान सीमा में है। छोटे पामीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आबे-पज़ा के रास्ते में जोर-कुल "—विक्टोरिया—भील बन गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज, रङ्गकुल और कारकुल या खरगोश पामीर कस की सत्ता में हैं। सरेज पामीर आमू की एक और बड़ी शाखा मुर्गाब या अक्सू की दून है। रङ्गकुल भील जिस के नाम से रङ्गकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहद है।

पामीरों के पठार के पिछल्लम बद्ख्शां, श्रीर उस के पिछल्लम बलस्व प्रदेश है। पिछल्लमी पामीर, बद्ख्शां श्रीर बलख तीनों का दक्खिनी ढासना हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, श्रीर तीनों श्राम् की धाराश्रों के प्रदेश हैं।

१ कुल माने की खा।

२ बैटसं--युत्रान् च्वाङ २ ५० २८४।

ध्यावे-पञ्जा को ध्याजकल ध्याम् की मुख्य घारा माना जाता है। उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर भौर बद्ख्शां के बीच सीमा है । बद्ख्शां उस घरे के अन्दर है। वह हिन्दू कुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दू ज नदी उस की पिछमी सीमा है। बद्खरां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अङ्ग थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था ।

अक्स नदी या अक्साब आबे पञ्जा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगे वन्त या बनाब नाम की एक और धारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से अर्थात पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीधे पच्छिम बोखारा प्रान्त की तरक जरक्शां पर्वत-शृङ्खला बढ़ी हुई है, और जरक्शां-बाबर के समय की कोहिक--- नदी उस के चरणों के धोवन को और आगे जा कर आमू में मिलाती है। जरफुशां-शृङ्खला श्रौर बदख्शां पठार के बीच श्रामू को अपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तक्क जगह मिली है।

बद्दब्शां के पच्छिम और ठेठ अफ्रगानिस्तान के उत्तर बहुत्व (बाह्बीक) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों सं श्रामृ का मैदान काकी दूर है, और उन के बीच छोटी पर्वत-शृक्कलायें उस केन्द्रिक श्क्कला की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबा के लगभग समानान्तर परबी हिस्से में कोहे-चक्कड़ और पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तर्किस्तान नाम की शृङ्खलायें हैं जिन के पच्छिमी अञ्चल को सुर्गाव धोता है। इन समानान्तर शृङ्खलाओं के बीच एक ढलता अन्तः प्रवण-अर्थात् दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा-पठार बन गया है। कोहे-चङ्गड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एल बुर्ज पहाड़ी है।

१ दे० नीचे क्ष १७।

उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्तान और बलख निदयाँ आमू के खादर को सूचित करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्नियाँ हैं, और फिर आमू का खुला मैदान।

उधर, सरीकोल पर्वत के पूरव का पामीरों का सब पानी तारीम नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पूरव तरफ काशगर की घारा अपना पानी उस में ले जाती है, और दिक्खन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी कारकोरम का घोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनी लोग सिम् कियांग् कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन युगों में तुर्क लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान बना है। और सिम् कियांग् से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि विद्यान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दर्शन आवश्यक है। उस के दिक्खन क्युनलुन पर्वत उसे तिब्बत से अलग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा 'देवताओं के पर्वत' की परम्परा चली गई है। वह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच किन्तु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः २-३ हजार ,फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पिच्छम के मैदानों से बह फिर भी बहुत ऊँचा है।

तारीम नदी पूरब तरक तारीम या लोपनौर नाम की एक भील में जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, और कभी भील का नदी में; चारों तरक ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निकल पाता। तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पिच्छम से पूरब आक्सू. कूचा, तुरकान आदि बस्तियाँ हैं; तारीम के दिक्खन, उस के और क्युनलुन के बीच,

<sup>1.</sup> सरिन्दिया, Serindia.

२ नौर माने कील।

यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम को विस्तृत मकभूमि फैली है। क्युनलुन और अल्तिन-तारा पर्वतों के उत्तर तरक खोतन, केरिया, नीया, चर्चन आदि निद्याँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दिक्खनी अञ्चल के साथ साथ बसी हुई हैं। तारीम के उत्तर और दिक्खन की बस्तियों से हो कर आने वाले रास्ते पूरव तरक चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में तुएन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश के। भी पहुँच सकते हैं।

### ऋ. अफ़ग़ानिस्तान

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पर्वत तागदुम्बाश पामीर से पिछ्छम-दिक्खन बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-आबा। पामीर, बद्ख्शां और बलख उस श्रृङ्खला के उत्तर हैं, अफगानिस्तान दिक्खन। बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश और कोहे-बाबा के कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरव, हरीरूद पिछ्छम, हेलमन्द दिक्खन और कुन्दूज उत्तर उतरी है। उन सब निद्यों की उपरली दूनें अफ़ग़ानिस्तान का केन्द्र हैं।

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अकगानिस्तान की केन्द्रिक पर्वत-शृङ्खला ने अपनी अनेक लम्बी बाहिँयाँ दिक्खन-पच्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेलमन्द की विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से और फ्रारूद की दून से अलग करती हैं। कन्दहार और केटा के बीच की ख्वाजा-अमरान शृङ्खला भी उन्हीं बाहियों की दिशा में है।

श्रफ्गानिस्तान में उस केन्द्रिक पर्वत-श्रृङ्खला से दूसरे दर्जे का पहाड़ सफ़र कोह है। उस ने भी श्रपने पच्छिमी छोर से दो बाहिँगाँ दक्खिन-पच्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी बाहाँ हेलमन्द और सिन्ध के बीच

१ रूद माने नदी।

जलिभाजक है। सफेद कोह धौर उसकी बाहिँ याँ उक्त केन्द्रिक शृङ्खला धौर उस की बाहिँ यों के घेरे के अन्दर हैं, उसी प्रकार मुलेमान पहाड़ सफेद कोह भौर उस की बाहों के घेरे में।

सुलेमान शृंखला की गिनती मर्यादा-पर्वतों अर्थात् सीमान्त के पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती। ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोह भी मर्वादा-पर्वत नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ हैं। सुलेमान के पीठ पीछे बरावर शीनगर शृंखला चली गयी है और उस के पीछे फिर टोबा और काकड़ शृंखला। उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घेर कर अनेक पिछमी धारायें सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हैं। सुलेमान और शीनगर शृङ्खलायें दूर तक दिन्खन जाने के बाद अन्त में जरा पिछम और उत्तर तहरा कर घृम गयी हैं। टोबा-काकड़-शृङ्खला का रुख गुरू से जरा दिन्खन लहर के साथ पिछम है। उस का पिछमी छोर ख्वाजा अमरान को करीब जा छूता है। ख्वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगर के आन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफग़ा-निस्तान की दिन्खनी सीमा को सूचित करता है।

उस सीमा के उत्तर तरफ सकेद कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर-पिच्छम तरफ हरीकद की दून तक उँचा तिकोना पहाड़ी पठार श्रमल श्रक्तग्रा-निस्तान है। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक श्रद्ध है। उस के पूरवी श्रंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का पिच्छमी श्रंश हेलमन्द, फरारूद और हरीकृद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ इन दूनों के श्रागे वे निद्याँ खुले में निकल श्रायी हैं, वे प्रदेश ठेठ श्रक्तग्रानिस्तान में नहीं हैं। कंदहार से हरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे श्रक्तग्रानिस्तान की पिच्छमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान प्रदेश ठेठ श्रक्तग्रानिस्तान श्रीर भारतवर्ष का श्रंश नहीं है, श्रीर हेरात के प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-वाषा के उत्तरी डाल का प्रदेश जो उस के और बन्दे-तुर्किस्तान के बीच है, कीरोजकोही या फर्जिस्तान कहलाता है, श्रौर उस से श्रक्षगान लोग श्रपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं।

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान और ठेठ अफग्रानिस्तान के बीच बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दिक्खन, उस नदी और सफेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिर्द निंग्रहार (नगरहार) की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी किपश और पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है।

किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफग्रान-देश का है। वह नदी काबुल शहर के पिछ्छम सङ्गलख पहाड़ से, जो अफ़राानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरवी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से सब सं पहले मिलने वाली धारा पञ्जशीर है जो वरीकर के उत्तर परिव्यम-पूरव से आने वाली दो धाराओं-धोरबन्द और पञ्जशीर-के सङ्गम से बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दू कुश के ठीक चरणों को धोती आती हैं-पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास और घोरबन्द का बामियाँ के नजुदीक है। बामियाँ सुर्खाव की एक धारा है, और सर्खाव तथा अन्दराव ये दो धारायें घोरवन्द तथा पञ्जशीर के ठीक बरावर हिन्द-कुश के उत्तरो चरणों को घोते हुए परस्पर मिल कर कुन्रुज में उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पञ्जशीर काबुल में। स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफग़ानिस्तान में आने वाले रास्ते सुर्खाव-अन्दराव की दुनों से हिन्दुकुश पर चढ़ कर कावल, घोरबन्द या पञ्जशीर की दूनों में उतरते हैं। अन्दराब-सुर्खाव और पञ्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खावक, काओशाँ खोर चहारदर जोत हैं। बामियाँ और घोरवन्द के बीच केवल शिवर घाटा है। और बामियाँ तथा काबुल के स्रोतों के बीच अफग़ानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई जोतों द्वारा लाँचा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और पञ्जशीर दूनें, तथा उन के श्रीर काबुल नदी के बीच का दोश्राव मानों अफगानिस्तान की गर्दन हैं। जनता की दृष्टि सं भी वे उसी के अन्तर्गत

34

हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में रही हों।

# लु. कलात और लाम-बेला

छवाजा अमरान और दर्श बोलान के दिक्खन कलात की अधित्य-का है जिस के दक्खिन से खीरथर और हालार शृङ्कलायें समुद्र की तरफ बढ़ी हुई हैं। उन श्रङ्खलाओं के बीच और कलात अधित्यका के नीचे हाब, पुराली आर हिङ्गोल निद्याँ सीधे उत्तर से दिक्खन अपनी दुनें बिछाये हैं, जिन के मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गया है। स्वीरथर श्रृङ्खला की सीधी बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्श मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध रहा है।

श्राजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं। वह प्रान्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक भ्रमजनक नाम । उस का उत्तरप्रची हिस्सा—केटा, भोब, लोरालाई—भौगोलिक दृष्टि से और जनता की दृष्टि सं अक्षतानिस्तान के पठार का अङ्ग है। उस के दिक्खनी भाग का पच्छिमी श्रंश असल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंश कारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे जाते हैं। सोलहवी शताब्दी ई० में वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर घुसने लगे, और कलात अधित्यका तथा उस के दक्किन हिङ्गोल . पुराली और हाब नदियों के काँठों को लाँचते हुए सिन्ध और पञ्जब के सीमान्तों पर भी जा बसे। उन की जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मैदान के उत्तरी बढ़ाव कच्छी गन्दावड में हैं, उन के विषय में हम आगे 9

<sup>1.</sup> नीचे § 10 उ (1)।

विचार करेंगे। किन्तु कलात और उस के दक्खिन की निदयों के कठि बलोचों के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं। इसलिए उन के पश्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवर्ष का भाग नहीं है, वहाँ कलात और उस के दक्खिन की निद्यों के प्रदेश भारतवर्ष के परम्परागत श्रङ्ग हैं। हाब, पुराली श्रीर हिङ्गोल निर्देश खीरथर के पच्छिम कम से समुद्र में गिरती हैं। पुराली के काँठे में बेला शहर है जो इस प्रदेश-बास बेला-की प्रधान बस्ती है। हिङ्गोल नदी के पत्रिखम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीर्थ है ।

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रंखा ख्वाजा अमरान से कलात अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिङ्गोल दून के साथ रास ( अन्तरीप ) मलान पर समुद्र से चा लगती है।

चटगाँव की पहाड़ियों श्रीर लोहित नदी से श्राम, हेलमन्द श्रीर हिंगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार खंकित की गई है, वह हबह वही है जो महाकिव कालिदास ने रघु की दिग्वजय-यात्रा के बहाने बतलाई है ?।

१. हिंगुलान तीर्य के विषय में दे॰ देवीभागवत पु० ७, ३८, ६; तथा ब्रह्मवैवर्स पू०, कृष्णजन्म-स्वव्य ७६, २१। श्रव भी कराची से डँटों पर चढ़ कर हिन्द तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं।

२. किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी अध्ययन और खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिकामों पर पहुँचने के पहले तक मुक्के काजिदास के भादर्श का स्वम में भी पता न था। मैं इन परिणामों पर सर्वधा स्वतन्त्र रूप से ब्राञ्चनिक भूगोल, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान और इतिहास के सहारे ही पहुँचा था। कालिदास का भादशे तो उच्चटा उस के बाद प्रकट हुआ। रूपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा बिख चुकने पर और दूसरी बार उसे दोइराते समय मुक्ते पहले पहल यह सुका कि उस की संविध भूमिका को कुछ

### § ८. भारतीय समुद्र

हम देख चुके हैं कि समृचे जगत् में पहले-पहल सभ्यता का उदय नील नदी के तट पर, दजला-करात के काँठों में, गंगा सरस्वती और सिन्ध के मैदान में तथा हो आड-हो और याड-चे-क्याड-की भूमि में हुआ था। हजारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य जेत्र रहे हैं। भारतीय समुद्र इन सब ज्ञेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो नई दुनिया है; दिक्खनपच्छिमी अफरीका और आस्ट्रेलिया से भी पुरानी दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन के। मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग—साइबीरिया तथा उत्तरी रूस आदि—भी सर्दी की बहुतायत के

कहाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि और जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है। वैसा करते समय मुक्ते यह जानने की इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की गृज्जचा भाषाओं का पश्लेस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है—तब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक केन्न से बाहर समस्ता था। तभी मुक्ते यह सुक्त पढ़ा कि उन का केन्न कहीं प्राचीन कम्बोज देश तो नहीं, और खोज करने पर वह घटकज ठीक निकजी। कम्बोज की पढ़चान ने रघु के उत्तर-विविजय के मार्ग की प्रकाशित किया, चौर तब यह दंख कर मुक्ते अचरज और हर्ष हुया कि महाकवि काजिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन विज्ञकुछ एक है। इस विषय पर पढ़जे क्रपरेखा के छिए एक टिप्पणी जिस्ती गई थी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन ग्रांच कौन्केस्ट तथा भारतवर्ष को सीमार्थ भी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन ग्रांच कौन्केस्ट तथा भारतवर्ष को जो सीमार्थ मानी काती थीं, आज भी बही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की जो सीमार्थ मानी काती थीं, आज भी बही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थरता स्थित होती है।

कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दिक्सनी हिस्सा, अफरीका का उत्तरी और परबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आबाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्राय: ठीक मध्य में पडता है। इस प्रकार की स्थित के कारण संसार के इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों भौर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन हो जाता है।

भारतवासियों के जीवन और इतिहास के साथ उस का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है. सो हम आगे देखेंगे।

### ६ ९. प्राचीन पाँच "स्थल"।

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग-शैली हमारे देश में पुराने समय से चली आर्ता है। भारतवर्ष की जनता श्रीर इतिहास की प्रवृत्तियों को समभने के लिए वह शैली बड़े काम की है।

उस के अनुसार भारतवर्ष में पाँच स्थल थे । अम्बाला के उत्तरपूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, और थानेसर होती हुई घग्वर ( दृषद्वती ) में मिल कर सिरसा तक पहँचने के बाद मरूभमि में गुम हो जाती है। टपद्वती-सरस्पती के उस काँठे से कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार-पद्धति (विनय) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश-बल्कि मुख्य श्रंश-है, श्रौर उस की पूरबी सीमा कजंगल करवा (संथाल परगना का कांकजोल ) तथा सिललवती नदी (आधुनिक सलई? ) है जो

विशेष विवेचना के ब्रिए दे॰ 🍪 🦭

महावरग, चम्मक्खम्धक (५)। कर्जगढ को कांकजोख से शिनाएस. श्वरसा हुआ, डा॰ राइज़ दैविद्स ने की थी। सक्तिजवती =सक्द शिनाप्रत का श्रेय मेरे मित्र भिक्ख राहल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य को है।

माइखर के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ बहती है। नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, और उन के मदेसियों में विहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश की दक्तिलानी सीमा प्रायः पारियात्र या विम्ध्याचल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूरव, दक्लिन, पच्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दिल्खापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे।

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला ( उत्तर विहार), मगध (दिक्खनीबिहार) और उस के पूरवी छोर पर का अंग देश ( आधु० भागलपुर जिला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, उड़ीसा के सब प्रदेश पूरव (प्राची) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली जाती है, पूरवी कहलाती है। पच्छिम बालों के लिए वही ठेठ पूरव है। वे उस इलाके के लोगों को पूरविया कहते हैं, जब कि और पूरव—बंगाल—के रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (काठमाण्डू-रून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरवी देशों में ही गिनती होती। दिच्या कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कभी पूरव में और कभी दिख्ल ( दिच्यापथ ) में गिना जाता।

आड़ावळा और सह्याद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के पिक्छम के प्रदेश, अर्थात् मारवाड़, सिन्ध, गुजरात और कोंकरण, अपरान्त या पिक्छमी आंचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और पिक्छम की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनश्न या अदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। और सरस्वती नदी के तट पर पृथूदक नगर (कर्नाल जिले के पिहोवा) से 'उत्तर' तरफ के प्रदेश उत्तरापय में सम्मिलित थे। पिहोवा लगभग ठीक ३० उ० अन्नांश-रेखा पर है, इसलिए पृथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए ३० उ० अन्नांश-रेखा से

उत्तर । इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के पिछ्छम भी थे, उत्तरापय में ही गिने जाते । पंजाब, करमीर, काबुल, चलख, सब उत्तरापय में शामिल होते । दर्श बोलोन पिहोबा की अस्तरारिक्या के तिनक ही दिक्खन है, इसलिए उस के उत्तर अफराानिस्तान उत्तरापय में था, और उस के दिखन कलात प्रदेश पिछ्छम में।

मध्वदेश, पूरव और दिनसन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की मेखला थो जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दिन्खनी पहाड़ियों से छुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर तक फैली है। पूरवी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी और इन्द्रावती निदयों के बीच का दोश्राव बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पिन्छम वेग्णगंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर और भारखारा जिले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अंश थे। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश माड़खरड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते और उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आन्ध्र (तेलंगण) की सीमाओं पर अब तक बनी हुई है।

विन्ध्याचल के पिछ्छमी छोर पर अर्थात् मध्यदेश अपरान्त और दिलिगापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में अब भी भील लोग रहते हैं।

# § १०. भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ।

भारतवर्ष एक महान् देश है। यद्यपि कई श्रंशों में उस में समूचे में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई छोटी उपजातियों या खण्ड-राष्ट्रों के चेत्रों का जोड़ है। उन जातीय चेत्रों या

१. अधिक विस्तृत विवेचना के जिए दे॰ भारतभूमि, प्रकास ।।

जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उन में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; काई अत्यन्त पुरानी है तो कोई अपेक्षया कुछ नयी—अर्थात् किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था तो किसो का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब की बुनियाद बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतना बिलकुल चीए हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुको हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बँटवारा प्रायः उन्हों के अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक सममने के लिए उन जातीय भूमियों या केत्रों को पहचानना आवश्यक है।

### अ, हिन्दी-खएड

प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-केत्र पुराने मध्यदेश से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरव में बंगाल आसाम और पिल्छम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करांड़ आदिमियों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का बिचार हम प्रथक् करेंग; बाकी उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंग, क्योंकि पूरवी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पिच्छमी पंजाब की बोली हिन्दिकी उस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं।

इन बातों की विशेष विवेचना के खिए दें भारतभूमि परिशिष्ट २ (१) ।

२, इस नाम के विषय में दे∘ नीचे ⊗ २।

उस हिन्दीखरड की बोलियों में से जिस एक हड़ी बोली को माँज सँवार कर पढने लिखने की हिन्दी बनी है. वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में गंगा-जमना-दोश्राब के उत्तरी भाग श्रर्थात् मेरठ के चौगर्द इलाके में, दोश्राय के पूरव रहेलखरह तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में धम्घर नदीतक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पद्धाल खौर सुन्न देश हैं। वृक्तिलनपूरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन शूरसेन देश है जिस की बोली बजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक श्रीर मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत, श्रीर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अपभ्रंश, जो समृचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मँजा हुआ रूप थीं। अम्बाला के दिक्खन आजकल का बांगर और हरियाना अथवा प्राचीन कुरुत्तेत्र है, जिस की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी श्रीर पंजाबी छाँह पड़ने से बनी है। जिला गुड़गाँव में श्रा कर बाँगरू व्रजभाखा में उल जाती है। ब्रजभाखा के पूरव कनौजा का इलाका है जो प्राचीन दिन्ए पञ्चाल देश को सूचित करता है। दोनों के दक्किन जमना पार बुन्देली बोली है जो विन्ध्यमेखला के दक्किनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है। आजकल के नैरुक अर्थात् भाषाविक्षानी इन सब बोलियों को मिला कर पहाँही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्ती भाषाओं की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग ) कहते हैं।

पछाँही हिन्दी के पूरब सटा हुआ पूर्वी हिन्दी का इलाका है जिस में उत्तर से दिक्खन क्रमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं; कनौजी के सामने अवधी और बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे और बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस के दिक्खनपच्छिम मराठी आर दिक्खनपूरब उड़िया बोली जाती है।

भाषाओं और बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरु तेत्र से प्रयाग तक का इलाका अर्थात् बाँगरू, खड़ी बोलो, जजमाखा, कनौजी और अवधी बोलियों का केत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तर्वेद या ठेठ हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि! है। अर्थात्, पछाँही और पूरबी हिन्दी के केत्र को मिला कर उस का जो अंश उत्तर भारतीय मैदान में है वह अन्तर्वेद, और जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि।

अन्तर्वेद के पूरव बिहार है। उस में तीन बोलियाँ हैं—भोजपुरी, मैथिली खौर मगहो। भोजपुरी गङ्गा के उत्तर दिक्खन दोनों तरफ है; वह प्राचीन मझ और काशोर राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर के दो पठारों में से दिक्खनी अर्थात् रांची के पठार पर भी कब्जा कर लिया है। मैथिलो भिथिला अथवा तिरहुत (उत्तर विहार) की बोली है, किन्तु पूरवी छोर पर वह गङ्गा के दिक्खन भागलपुर (प्राचीन अंग देश) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दिक्खन बिहार की बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हजारीबाग पर भी उस का दखल हो गया है। इस प्रकार आजमगढ़ से राजमहल और रक्सौल से रांची तक बिहारियों की जातीय भूमि है; और उस में विचले गङ्गा काँठे के मैदान के साथ विनध्यमेखला के सब से पूरवी प्रदेश—माड़खण्ड—का मुख्य अंश भी सम्मिलित है।

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखरड, बघेलखरड और छत्तीस-गद चेदि में आ चुके। फाड़खरड का पच्छिमी अंश (सरगुजा और उस का

१ मीचे §§ ४१, ⊏२, १४१।

२. नीचे ६ मर।

पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र में होने से उसी में आ गया। उस का पूरबी अंश विहार में चला गया। बाकी राजपूताना और मालवा के प्रदेश रहे। उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और मालवा को मिला कर अर्थात् राजस्थानी और उस से सम्बद्ध भीली बोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है।

इस प्रकार समृचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय भूमियाँ हैं—अन्तर्वेद, बिहार, चेदि और राजस्थान।

## इ. पूरव-, दक्लिन-, पच्छिम- श्रोर उत्तरपच्छिम-खएद;

पूरबखरह में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं। उन में से पहली दो तो उड़िया और बंगला भाषाओं के जेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के उपरले काँठे में जो आसमिया भाषा का जेत्र हैं उस के उत्तर और पूरब-दिक्खन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पिछ्छमार्थ के दिक्खन गारो, खासी और जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों प्रत्युत उन पहाड़ियों में भी मित्र भिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो भाड़खरड की मुंडा बोलियों से है, किन्तु गारो पहाड़ियों और सीमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियों तिब्बत और बर्मा की भाषाओं के परिवार की हैं। उन बोलियों के जेत्र को बंगाल और आसाम में से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश भीगोलिक द्रष्टि से भारतवर्ष के अन्दर आ गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम के बोचोंबीच आ गई है, और नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तर्गन हैं। किन्तु लुशई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे आसाम और भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में ।

१ दे० नीचे § २२।

दिक्लन भारत का उत्तरपंच्छमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तान हिस्सों में बाँटते हैं — कोंकण, घाटमाथा और देश। कोंकण सहादि और समुद्र के बीच दमन से गोआ तक मैदान का फ़ीता है। घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा के पूरव उतार का पहाड़ी मैदान है। कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराइ तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के पूरव वर्धा, नागपुर, भारखारा और चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत वस्तर का मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरवी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, और जो गुप्त-युग के अटवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम जमाने के गोंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बसार उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें परस्पर छती हैं।

महाराष्ट्र के पूरबदिक्तन तेलुगु भाषा का समूचा चेत्र तेलंगण या आन्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दिक्तन कनाडी भाषा का चेत्र कर्णाटक। कोडुगु ('कुर्गी') और तुलु कनाडी की ही दो बोलियाँ हैं। नेल्लूर के दिक्तन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा चेत्र तामिलनाडु या तामिलनाड श्रीर पच्छिमी तट पर मलयालम का चेत्र केरल या मलबार है। लक्टदिव भी केरल में सम्मिलित है।

सिंहल द्वीप के उत्तरी श्रंश में तामिल बोली जाती है, श्रौर शेष में सिंहली। भूगोल श्रौर इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि है। मालऽदिवन श्रर्थात् मालऽदिव द्वीपसमूह श्रौर मिनिकोई द्वीप भी उसी में सिम्मिलत हैं।

१, नाडुया नाड - देश।

पिछमी राजस्थान के भी हिन्दी-मरहल में चले जाने से पिछम-खरह में गुजरात और सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र है। कच्छ भी उसा में सम्मिलित है।

सिन्ध सब दृष्टियों से एक पृथक आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान' की लास-बेला रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपच्छिमी बढाव कच्छी गन्दावड भी, जो मुला, बोलान, नारी आदि बरसाती निद्यों का कच्छ है, और आजकल 'बलाचिस्तान' में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का श्रंग है। उसी में सिबी जिला या सिविस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अंग समभा जाता रहा है।

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है. और उसे अब उत्तरपिछम कहना अधिक ठोक है। पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा है। साधारण जनता माटे तौर पर पंजाबियों की बोली का पंजाबी कहती श्रौर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न श्रौर सिन्धी से मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पंजानी नाम केवल उस बोली को देते हैं जो पूरबी पंजाब में बोली जाती है। पच्छिम पंजाब की बोली की, जिस का एक रूप मलतानी है. वे पछाँहीं पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस पछाँडीं बोली का नाम हिन्दकी है। नैरुकों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के इतनी नजदीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन बारीक भेदों के बावजद अपनी भौगोतिक स्थित और अपने इतिहास के कारण पंजाब की

<sup>1</sup> नीचे शहर।

जातीय एकता ऐसी स्पष्ट और निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की । श्रीर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी पकता के ही कारण हिन्दकी और पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं—और भारतवर्ष में और कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ —िक उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती।

व्यथ (जेहलम नदी) और सिन्ध के बीच का पहाड़ी हजारा जिला और सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बनू और डेरा-इस्माइल-लाँ जिले जो अब सरकारी सोमापान्त में हैं, असल में पंजाब के ही हैं। पेशावर, कोहाट और बन्न जिलों में अब पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी उन जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से हैं।

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदो है। अम्बाला जिले की खरड़ और रापड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, पर बाकी अम्बाला जिला और बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है।

ह्जारा के ऋिनिस्क पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पर्वत-खरह में करेंगे।

## उ. पर्वत-खएड

(१) पच्छिम ऋंश-लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान'

पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के पिच्छमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलांचिस्तान है। हम देख चुके हैं कि उस का पिच्छमी भाग जा लास-बेला और कलात-अधित्यका के पिच्छम तरक है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों और जटों का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है।

१. (हिन्दी) जाट = (पंजाबी) जह = (सिन्धी) खटऽ।

इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफ़ी छा गये हैं, तो भी बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम है। इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही एक छंग है।

चस के उपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि से ज़ब्दी विचित्र है। कलात ब्राह्र्ड लोगों का घर है। ब्राह्र्ड भाषा का न तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की परतो से, न पिछि म की बलोची से; उस का सम्बन्ध दिक्सन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की अधित्यका का एक तो से अफल ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों—सरावान और बोलान—में १० से १५ आदमी प्रति वर्गमील है, जब कि दिक्खनी जिले जह्मवान—में वह ५, और पिछि मी जिले खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कलात को एक स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं। ब्राह्र्ड लोग प्रायः फिर दर्र हैं, और वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उत्तर आते हैं। इन कारणों से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए।

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध और पंजाब के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय बले चिस्तान बना हुआ है। यह पूरबी बले चिस्तान दर्श बोलान से शुरू हो कर उस के दिन्खन सिबी और कच्छी में और कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान और शीनगर पर्वतों के दिन्खनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई और मोब जिले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का अंश है, और आजकल वहाँ बलोची जनता बाहूई से कुछ ही अधिक है। कच्छी सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले बलोची बोलने वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिबी में बलोची-भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनगर के दिन्खनी चरखों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी और

खुग्ती क्रषीले ही घूमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सिवी और माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बलाजिस्तान हैं। सिबी सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्ती प्रदेश में आबादी की घनता १० प्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ५ प्रति वर्ग मील से कम है। वे प्रदेश सिन्ध और पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर मुलेमान के पिछ्छम इटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दुकी बोलने वाल खेतरान लोगों को आबादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध और पंजाब में बाँटे जायाँगे। किन्तु दक्खिनपिछमी। पंजाब और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है। कि उन के बीच माड़ी-बुग्नी प्रदेश का कितना अंश किस में बाँटा जाय से। निश्चय अभी नहीं किया जा सकता।

#### (२) उत्तरपिच्छमी अंश-(क) अफगानस्थान

दर्श बोलान कं उत्तर बि॰ बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई और मोब जिले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के बज़ीरिस्तान, कुर्रम, अफ़ोदो-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुत: ब्रिटिश अफ़ग़ानिस्तान हैं। हम जिसे अफ़ग़ान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल के अफ़ग़ानिस्तान में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफ़ग़ानिस्तान को अफ़ग़ानस्थान कहेंगे। हमारा अफ़ग़ानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्बोज देश है। उस में जहाँ पूर्वोक्त बि॰ अफ़ग़ानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफ़िरिस्तान या किपश देश वास्तव में उस का अग नहीं है। हरी-रूद की दून अर्थात खास हेरात को और सीस्तान को भी फ़ारस में गिनना अधिक ठीक है। हिन्दू-कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफ़ग़ान तुर्कम्तान अब जनता की दृष्टि से पक्थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अब कसी पंचायत-संघ में है उमें भी अफ़ग़ानस्थान में गिनना चाहिए।

अफ़ग़ान लोगों की भाषा पश्तो या परुतो है। वे अपने को अफ़ग़ान नहीं कहते। पश्तो या परुतो भाषा विभिन्न अफ़ग़ान कवीलों में एकता का मुख्य सूत्र है: उस के बोलने वाले परतान या पछतान कहलाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानस्थान की जनता में हजारा, ताजिक चादि जातियाँ भी हैं जो परतो या परुतो नहीं बोलतीं। हजारा चंगेजखाँ के साथ आये हए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गई हैं । वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फारसीभाषियों को पार्सीवान कहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान की राजभाषा भी फारसी है। इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय या फारिस में सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों का देश एक है: अफगानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफगानों में गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं।

अफग़ानिस्तान का काफ़िरिस्तान या किपश प्रदेश जनता और इतिहास की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें तो काबुल नदी के दिक्लन निम्हार भी कपिश का ही श्रंश है। कपिश के पूरव बाजौर, स्वात, बुनेर और यूमुफुनई का इलाका प्राचान पच्छिम गान्धार देश है: उस का पूर्वी गान्यार अर्थात् उत्तरपच्छिमी पंजाब से ऋत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है । किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में उस पर यूसकाई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, और तब सं पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे: वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजा़गा चले गये। यूसुफज़ई इलाका अब पेशाबर जिले में है: उस में अब भी परतो और हिन्दकी दोनों बोली जाती हैं। पीछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट और बन्न जिले पंजाब का

१ मीचे ६६ मर, १६२; ८१७।

२ नीचे §§ ४४, =२, १०२, १०=, ११२, ११६, १३०, १४४, १४६, 148, 150 1

ही श्रंग हैं। इसी प्रकार बाजौर, स्वात श्रौर बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर यागिस्तान कहा जाता है, कपिश से श्रिक सम्बन्ध है।

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्वा बोलियाँ बोली जाती हैं, और उन का पश्तो-परुतो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्फ तुखार देश के पिच्छमी अंश बद्दुशों में भी पहले उन से मिलती कोई बोली ही थी, लेकिन अब बद्दुशों लोगों ने फारसी अपना ली है। तुखार या कम्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग आज कसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में वह अफगानस्थान का एक अंश है।

#### ( स ) कपिश-कश्मीर

काफिरिस्तान या किएश की कतो (बशगोली) आदि 'काफिर' बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। महवर्द्धान और कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफिरिस्तान, चितराल, कोहिस्तान, दिर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि किपशक्शमीर कहना चाहिए। इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। केहिस्तान का कुछ अंश और दरद-देश तथा कष्टवार अब भी कश्मीर राज्य में ही हैं। हुक्जा और नगर नाम को बस्तियों के पास बुहशास्की भाषा का छोटा सा चेत्र भी दरद-देश के अन्दर है।

डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है के दूरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलचे के पूरब

<sup>1़</sup> नीचे §१६२।

२, ्ए द्वें खेज मैप श्रीय कि वेस्ट तिवेत, ज॰ ए॰ सो॰ बं॰, १६०४ भाग १, ए॰ ६६२ प्र।

सस्योता तक थी, जहाँ श्रव तिब्बती भाषा ने श्राधिकार कर लिया है। वहाँ के लाग श्रव भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिब्बती रंग-ढंग श्रौर भाषा अपना ली है।

कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के पूर्वा छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जातो हैं। उन का सम्बन्ध यदि किसी भाषा से हैं तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से। उन में से भद्रवा से जौनसार तक को बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और नेपाल की पूर्वी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी बोली जाती है, और वहाँ से पूरव तरफ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और कुल्लू-मण्डी के बीच पचर की तरह जा धुसी है। इस प्रकार वह भद्रवा-चम्बा को अपने असल परिवार से अलग कर देती है। चम्बा को चिमआली बोली में कश्मीरी भलक काकी है, और भद्रवाही तो चिमआली और कश्मीरों का मिअए ही है। भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरक्त चम्बा को भी उक्त कारण से किएश-कश्मीर में ही गिनना उचित है।

#### (ग) पंजाब का पहाढी अंश

पीछे कह चुके हैं कि हजारा जिला पंजाब का श्रंश है। सुराल जमाने के पखली इलाके में उस के साथ साथ छुण्णांगा दून का निचला श्रंश भी शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का श्रंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिभाल (श्रिभसार) प्रदेश श्रंथीत् पुंच राजीरी श्रौर भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दकी है, श्रौर उस के पूरब दुगर की पंजाबी। श्राधानिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं। दुगर के दिक्खनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का श्रपना हिस्सा है ही। होशियारपुर के दिक्खनपूरब कहलूर को श्रौर सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पंजाबी है। वहाँ से उस की सीमा बवाट के नीचे पहुँच कर घग्वर के स्रोत की जा खूती श्रार फिर मैदान में उस नहीं के साथ

साथ चलती है। अर्थात् मंडा, मुकेत, क्युठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब में है।

#### (३) मध्य ऋंश

हिमालय के मध्य श्रंश से हमारा श्राभिष्राय उस श्रंश से है जो मध्य-देश या हिन्दी-खरड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलिया बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा अभी हो चुकी है।

#### (क) अन्तर्वेद का अंश

इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढवाल और कनौर का अन्तर्वेद के साथ बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पञ्छिम सतलज पार के सुकेत, मंडी श्रीर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेज्ञा इन्हीं प्रदेशों से और हिन्दी-खएड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें श्रन्तवेंद में गिनना चाहिए।

#### (स) नेपाल

क्षमाऊँ के पूरव गोरखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान और कपिश-कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा पर्वतिया, गोरखाली या खसकरा कहलाती है, क्योंकि खस लाग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समूची जनता ने अभी उस भाषा को पूरी तरह से श्रपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय हमें याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, श्रीर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अर्थ नेपाल की दून ही था। यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दक्खिन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते।

#### (४) पूरन क्रंश

नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनता बढ़ रही है, और वह नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ऋोर भूटान तिब्बती या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का ल्होखा अर्थात् दिक्खन प्रान्त है। उन के पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध है। ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष में गिने जाते हैं।

#### दूसरा प्रकरण

# भारतभूमि के निवासी

§ ११. भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नस्तें—आर्थ और द्राविट

भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों और घातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की—अर्थान् संज्ञाओं और घातुओं के रूप-परिवर्तन के, उपसों। और प्रत्ययों की योजना के और वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की—परस्पर तुलना करने से बड़े महत्त्व के परिणाम निकले हैं। हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के अतिरक्त आसमिया, बंगला और उड़िया का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अर्थात् नेपाल को गोरखाली भाषा और कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जीनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का—अर्थात् हिम्हीखण्ड, पूरबखण्ड, पच्छिमखण्ड और उत्तरपच्छिम-खण्ड की सब मुख्य भाषाओं, दिक्खन-खण्ड में मराठी और सिंहली, तथा पर्वतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की बालियों का—एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। "बंगाल से पंजाब तक... समूचे देश में और राजपूताना, मध्य भारत और गुजरात में भी जनता का

समूचा शब्दकोष, जिस में साधारण वर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उचारण-भेदों को छोड़ कर एक ही हैं"। इन भाषाछों और बोलियों को आधुनिक निकक्तिशास्त्री आर्यावर्त्ती भाषायें कहते हैं। फिर किपश-कश्मीर और अफगान-स्थान की बोलियों का भी इन आर्यावर्त्ती भाषाछों से बहुत निकट सम्बन्ध है। यह समूचा आर्य भाषाछों का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषायें— संस्कृत, पालि, प्राकृतें और प्राकृतों के अपभ्रंश—जिन से कि विद्यमान बोलियौं निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं।

दिक्खन-खरह में मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो, विशेष कर तेलुगु कनाडो और मलयाबम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु ने सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु आपस में, कलात की बाहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के साथ उन का सीधा और स्पष्ट नाता है। वं सब द्राविड परिवार की भाषायें हैं।

साधारण तौर पर भाषाओं से मानव वंशों या नस्लों की पहचान होती है। इसी लिए आर्य और द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों को भो मूचित करते हैं।

## § १२. द्राविद वंश

द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई है, उस से भारतवर्ष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता

१ मा॰ मा॰ प॰ १, १, ४० २३।

नहीं मिला। द्राविड बेश या नस्त का मूल और एकमात्र घर दिक्सन भारत ही है। एक द्राविड बोली, ब्राह्ई, भारतवर्ष के पच्छिमी दरवाजे पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष में उत्तर-पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पत्त में कुछ भी प्रमाण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्ई लोग दिक्सन भारत के समुद्रतट से पच्छिमी देशों के साथ होने वाले ज्यापार के सिलसिले में उत्तरपच्छिम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों।

विद्यमान द्राविद्य भाषायें चार वर्गें। में बँटती हैं—(१) द्रविद्ध वर्ग, (२) आन्ध्र भाषा, (३) विचला या मध्यवर्ती वर्ग, और (४) ब्राह्र है बोली। तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुल और कोडगु ('कुर्ग' को बोली) सब द्रविद्ध वर्ग में हैं! तेलुगु या आन्ध्र भाषा अकेले एक वर्ग में हैं। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा जिला है। विचले वर्ग में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी सभ्य भाषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह घर कर रह गई हैं। वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे धीरे मर रही हैं।

उन बोलियों में से सब से मुख्य आर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी पड़ोसन तेलुगु की अपेना द्रविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती है। उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ आन्ध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बराड में, और कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अधिक हैं चिद में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, और उन की बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या वाङ्मय। परन्तु गोंडी एक अमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड अब अपने पड़ोस की आर्य भाषा से मिली खिनड़ी बोली बोलते हैं, और साधारण बोलचाल में उन खिनड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना कठिन है, सन् १९२१ की गणना के अनुसार वह

संख्या १६ साख से उपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ साख श्रादमी जेंकर असल गोंडी बोलते हैं। गोंड लोग अपने की कोइ कहते हैं।

उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और बोली है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ हजार है। कुई लोगों में अभी तक नर-बिल देने की प्रधा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्बी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा का खोष भी है।

कुई के ठीक उत्तर खत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात् चेदि और बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो आराँव भी कहलाते हैं। ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हजार, अर्थात् इस वर्ग में गोंडों से दूसरे दर्जें पर, है। चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी और विशेष कर जमीन काइने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गङ्गा के ठोक तट पर राजमहल की पहादियों में मलतो नाम की एक जाति है, जिस की सख्या कुल ६६ हजार है। मलतो बोली भी कुरुख की ही एक शाखा है। कुरुख और मलतो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्टे कर्णाटक में रहते ये जहाँ से वे नर्भदा दून होते हुए सोन काँठे में आये। फिर मुमलमानों के दवाद से उन की एक दुकड़ी राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोटा नागपुर में। यह धुत्तान्त बिलकुल टीक है।

मोंडी, कुरुल और कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मल्तो के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक और बोली पूरवी बराड में है। सब के बोलने वाले कुल २४ हजार हैं।

सुदूर कलात में ब्राहूई लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते हैं। वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक फिरकों ने अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी अपना लो है, और जो ब्राहूई बोलते हैं वे मी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति बलोची या सिन्धी और पन्नी जाहूई बोले, ऐसी दशा भी होती है। जाहूई कोलने वालों की छल सकता १ लाख ८४ हजार है।

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें (तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) कोलने बालों की कुल संख्या सन् १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हजार बी. बड़ाँ विचले वर्ग की कारिष्कृत द्राविष्ठ बोलियाँ बोलने वालों की केवल ३० लाख ५६॥ हजार।

## **६ १३. आर्थ वंश और आर्थ स्कन्ध**

हमारी आर्य भाषायें जिस बंश को सृचित करती हैं, वह संसार में सब से बढ़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर देशों की अनेक सभ्य भाषायें उस में सिम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, पुनानी, लातीनी, केला, त्यूतनी या जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आज़िक की वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी, और अब इटली, फान्स, स्पेन आदि में उस की वंशज भाषायें मौजूद हैं। प्राचीन केलत की मुख्य वंशज आजकल की गैलिक अर्थात् आयसँह की भाषा है। जर्मन, आलन्देज (डच), अंप्रेजी, देन, स्वीडिश आदि भाषायें जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं, और आधुनिक रूस तथा पूरवी युरोप की माषायें स्लाव परिवार की । इन सब भाषाओं का परिवार आर्थ वंश कहलाता है। उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सिम्मिलित हैं—अरमइनीर (आर्मीनयन), सत्ती था हत्तीर, थे स-फ्रुजीर, तुखारी

<sup>1.</sup> अयोजों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ + सिंहल के तामिल-भाषी १४,०४,०२३।

२. श्ररमहन शब्द दारयषु (दे० नीचे § 1०१) के विहिस्त्ं श्रमिखेल में श्राया है।

३. श्राधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite.

Thrace-Phrygian.

चावि । अरमइनी और खत्ती प्राचीन क्षयु एशिया के निवासी थे, श्रूस-मुजी सूनान के क्तरपूरव श्रेस प्रदेश के, तुस्तार मध्य पशिया के ।

लौकिक भाषा में तो धार्य शब्द इस बार्य में बर्चा जाने ही सगा 🕻 पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान् चस का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लेते। उन का कहना है कि केवल आर्यावर्त्त (भारतीय आर्य भूमि) और ईरान के लोग अपने को आर्थ कहते थे, इस लिए आर्थ शब्द बक्त समुचे वंश के लिए नहीं प्रत्यत उस के केवल उस स्कन्ध (Sub-family) के लिए चर्चा जाना चाहिए जिस की आर्यावर्त्ती और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः चार्च शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भारत-पारसी स्कन्ध के लिए काम चाता है। किन्तु डक समूचे वंश के लिए भी चार्थ शब्द का प्रयोग करना वैसा अशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल आर्थ्यावर्त और ईरान के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आर्थ कहते बे, तो भो सुदूर आयलैंड या ईरन में भी वह शब्द (aire) था, बाहे उस का अर्थ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल आर्यावर्स और ईरान के लोगों के लिए आर्थ शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बढ़े बंश के अनेक नाम गढ़े गये हैं, और इन में से मुख्य हैं हिन्द-यूक्पी तथा हिन्द-अर्मन । हिन्द-यूक्पी शब्द मुसे निकम्मा लगता है, क्योंकि इस में आर्य वंश के तीन मुख्य घरों-धर्मात् भारत, ईरान और युरोप-में से दो का नाम जाता है और तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का जर्मनी में बहुत प्रयोग होता है, और इस में यह गुण है कि वह आर्य वंश की उन दो शासाओं के नामों से बना है जो परव और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में क्स वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नबीन जाति है। वह नाम पाणिनीय व्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गदा गया है। करोद्धा में इस हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आर्य शब्द को

इस अर्थ में बर्तेंगे तो वंश शब्द इस के साथ लगा कर ही। जहाँ अकेला आर्थ शब्द आयगा, वहाँ इस से आर्थ स्कन्ध ही सममना होगा।

हिन्द-जर्मन परिवार के सब जोग किसी बचपन के जमाने में एक साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आर्थ स्कन्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस प्रश्न पर कोई सम्मित आर्थों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मित रख कर इतिहास पढ़ने बैठना। इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हों परिणामों को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारतवर्ष की माषा और नस्त-विषयक विद्यमान स्थित की छानबीन से ही निकल आते हैं।

आधुनिक निरुक्तिशासियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जर्मन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आर्य। उस स्कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत होती हैं—आर्यावर्त्ती, ईरानी और दरदी या दरद-जातीय।

### **९ १४. दरदी शाखा**

दरदी शास्ता की भाषायें व्यव किपश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु पहले उत्तरपूरवी व्यक्तगानस्थान में और व्यधिक फैली हुई थीं, और काबुल नदी के दक्क्तिन भी थीं, जहाँ व्यव उन की एक व्याध बोली वजीरिस्तान में बची है। उस के व्यतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीस्तता है। पंजाबी पर वह प्रभाव व्यवस्या कम है, और राज-स्थान के मालवा प्रदेश की भीलो बोलियों में भी थोड़ा बहुत मलकता है। करमीरी माथा यद्यपि वृरद्वातीय है, तो भी उस में आर्थायन्ती रंगत इक

आधुनिक दरद-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग हैं—(१) कपिश या काफिर वर्ग (२) स्रोवार वर्ग और (३) दरद वर्ग। किपश वर्ग में किपश या काफिरस्तान की, और स्रोवार वर्ग में वितराल की बोलियाँ सिमालित हैं। खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरो और केहिस्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक द्रदों की ठेठ बोली है। कश्मीरो समूची शाखा में सब से मुख्य और एकमात्र परिष्कृत भाषा है।

ठेठ दरद प्रदेश में हुआ और नगर नाम की बिस्तियों में, अर्थात् गिलिगत नदी की उत्तरपूर्यी धारा हुआ की दूनों में, बुठशास्की नाम की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि संसार भर के किसो वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दीख नहीं पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्वज शायद दरद प्रदेश के सब से पुराने निवासी थे।

दरदी भाषाश्रों में से कपिश और स्रोबार वर्ग की बोलियाँ बोलने बालों का अन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद वर्ग की भाषायें बोलने वाले सन् १९२१ में लगभग १३ लाक थे।

डा० सर ज्योर्ज वियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, और जिस में गुणाट्य ने बृहत्कथा नामक प्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा० स्टेन कोनी इस मत को स्वीकार नहीं करते?। उन का कहना है कि पैशाची इज्जैन के पास की एक बोली थी।

श्रियर्तन—ित् पिशाच लैंग्वेजेज़ आँव भीर्थवेस्ट इंडिया ( उत्तर-पश्चिम मारत की विशाच भाषायें ), पशिवाटिक सोसाइटी के मौनोआक (निबन्ध), बि॰ ८, बंडन १६०६; आँ० आ० प्रिंग, जि० १, १, घ० १० सथा बि॰ ८, १ की सुनिका; तथा जर्मन प्राच्य परिचद की पश्चिका, जि० ६६, प्र० ४६ चारि।

# े १५. ईरानी शास्त्रा

ईरानी शास्ता में दो वर्ग हैं—पारसीक और मादी। पारसीक का पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयवु ( ५२१-५८५ ई० पू० ) के अभिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकातीन रूप सासानी राजाओं ( तीसरी-छठी शताब्दी ई० ) के समय की पहलवी थी, तथा आधुनिक रूप विद्यमान कारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द (Media) प्रदेश की तथा ईरान के पूरवी आँवल के प्रदेशों को भाषा थी। पारसी धर्म का पवित्र प्रनथ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की परतो, ग्रल्वा आदि हैं।

भारतवर्ष के चेत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः पश्तो और राल्वा भाषायें ही आती हैं। पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि बहु आर्यावर्त्ती भाषा है या मादी। सन् १८९० ई० तक आधुनिक नैरुक्तों का रुमान उसे आर्यावर्त्ती मानने का था, किन्तु उस के बाद से अब उसे निश्चित

कोनी—दि होम स्रॉव पैराचि (पैशाची का क्रिक्त), ज़ारदिश्रफ्ट डर क्यूरान मौर्यानलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (कर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) कि० ६४, ४० ६४-११८। कोनी इस मत में हार्नजी के अनुवायों हैं और त्रियर्सन पिशल के। पिशक का मत उन के प्रामिटिक डर प्राकृत स्वाशन (प्राकृत भाषाओं का म्याकरण) नामक सुमसिद्ध प्रम्थ में, तथा हार्नजी का उन के प्रम्थ कम्पैरीटव प्रामर स्नॉव दि गौडियन लैंग्येजेज़ विद् स्पेशल रिफरेन्स दु ईस्टर्म दिन्दी (गौडीय भाषाओं, विशेषतः पूरवी हिन्दी, का तुक्कनापरक व्याकरण) नामक प्रम्थ में मिस्नेगा।

<sup>ं</sup> १ दे० मीचे हु १०१।

रं हैं। नीचे ह २००।

के दे भी बें है १०४ था।

रूप से मादी माना जाता है। एक ग्रह्मा बोली युइद्गा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुरा के दक्किन भी चतर आई है, और चितराल और दोरा के बीच लुद्खो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की द्रद्-जातीय खोबार बोली में भी कुछ पढ़ गई है। पश्तो बोलने वालों की संख्या अन्दाजन ४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीबानों और ग्रह्मा-भाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाजन १०-१२ साख होगी।

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले भी हैं। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं जे। आर्य जाति से एकदम भिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुर्क-हूण आये उन के बशजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब आर्य भाषायें अपना चुके हैं।

### § १६. आर्यावर्षी शाखा

आर्यावर्त्ती शाखा बहुत फैली हुई है। आजकल के निक्किशाकी चसे तीन उपशाखाओं में बाँटते हैं—भीतरी, बिचली और बाहरी। भीतरी उप-शाखा के दो वर्ग हैं—केन्द्रवर्ग और पहाड़ी वर्ग। केन्द्रवर्ग का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। पछाँही हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हें, पाँच बोलियाँ हैं—कनौजी, बुन्देली, ब्रजभाखा, खड़ी बोली और बांगरू। इन सब का भी केन्द्र ब्रजभाखा है। और खड़ी बोली, जिस के खाधार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी बनी है, पछाँही हिन्दी का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत भी पछाँही-हिन्दी-सेन्न को बालियाँ थीं।

हम ने तमाम हिन्दी क्षेत्र को मध्यमण्डल कह कर उस के चारों तरफ़ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है। वह बँटवारा भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है। निकक्तिशासीय बँटवारा उस से कुछ बदलता है। खस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पढ़ाँही हिन्दी के अतिरिक्त पंजावी, राजस्थानी और गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केवल पूरव पंजाव की। राजस्थानी और गुजराती के बीच भीली चोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप स्थानदेशी भी है। खानदेश असल में मालवा का अक्क है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और स्थानदेशों भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर बड़ा सम्बन्ध रहा है।

उत्तरप्रबी राजध्यान में दिल्ली के ठीक दिनखनपच्छिम आधुनिक आलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात कहलाता है। मेवाती राजध्यानी की एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी है, जो राजध्यान के बाहर भी बहुत दूर तूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ जमना के दोनों और हिमालय के चरणों तक चला गया है, और वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। स्वात और कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-भेंस चराते वे गूजर और जो भेड़-बकड़ी चराते वे अजिह कि कहलाते हैं।

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुर्जर एक प्रसिद्ध जाति रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है। किन्तु वत्तेमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी समय वे पूरवी राजस्थान से उत्तरपच्छिम जरूर फैले हैं।

<sup>1</sup> हिन्दकी में श्राजड़ी।

राजस्थानी का सम्बन्ध समुचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्ग में पूरवी पहाड़ी अर्थात् नेपाल की पर्वतिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, मध्य पहाड़ी अर्थात् कुभाँउनी और गढ़वाली, तथा पिच्छम पहाड़ी अर्थात् जीनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में द्रद रंगत भी है—अर्थात् कश्मीर का प्रभाव पूरव तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का एक बड़ा अंश है। और ये खस खख, या खिसया लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत हाते हैं।

भीतरी उपशास्ता के पूरब, दिक्खन श्रौर उत्तरपिच्छम बाहरी उपशास्ता की भाषायें हैं। पिच्छम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशास्त्रा समुद्र तक जा पहुँची है। गुजरात श्रौर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पिच्छम-खरुड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में श्रौर सिन्ध उत्तरपिच्छम वर्ग में है।

पूरव तरफ़ भीतरी और बाहरी उपशास्ता के बीच एक विचली या मध्यवर्ती उपशास्ता है। उस में एक ही वर्ग और एक ही भाषा है—पूरबी हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं। अवधी और बघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद से उस के दो नाम हो गये हैं। प्राचीन अर्धमागधी प्राकृत जिस में जैनों का सब पवित्र वाङ्मय है इसी बिचली भाषा की पूर्वज थी।

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं —पूरबी, दिक्खनी, और उत्तरपिच्छमी।
पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उड़िया, बँगला और आसिमया हैं, जो सब
मागधी प्राकृत की वंशज हैं। दिक्खनी वर्ग में मराठी और सिंहली हैं।
महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही हो ऐसा निश्चय से
नहीं कहा जा सकता। एक मत यह है कि वह पिच्छमी अन्तवेंद —अर्थात्
उपरंत गंगाकाँठे, अजाजकल के खड़ी बोली के चित्र—की भाषा थी, जो कि
प्राचीन आर्यावर्त्त का प्रमुख देश था। उत्तरपिच्छमी वर्ग में सिन्धी और

हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का पूर्वज ब्राचड अपभ्रंश था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है।

तमाम आर्थावर्त्ती भाषायें बोलने बालों की संख्या सन् १९२१ में अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख श्यो। यदि उस में इम दरदी और मादी-भाषियों का पूर्वीक अन्दाज मिला दें तो तमाम आर्य-भाषियों की संख्या २४ इं करोड़ के कुछ उत्तर या नीचे होती है।

§१७. आर्य नस्त का मृत अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता

आरं लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, दरदी, मादी और पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूर्वज इकट्ठे रहते थे, कहाँ था? उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे? फिर कैसे अलग हुए? और किन दशाओं में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में पहुँचे? विशेष कर आर्यावर्त्त की सब से शुद्ध और केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मैदान के मध्य में कैसे आ पहुँची? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में अपनाया गया है। वह मत एक अंश के मुख्य भेद के सिवा तथा एक गीए अंश के आलावा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि ईसची सन् से लगभग ३००० (पार्जीटर के अनुसार २०००) वरस पहले आये लोगों ने इलावृत अर्थात् मध्य हिमालय या कनौर-जौनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्वेद में प्रवेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय

१. ब्रिटिश और रियासती 'भारतवर्ष' में २२, ६४, ६०, ४४४ तथा सिंहल के सिंहली-भाषी ६०, १६, १४६। नेपाल के गोरखाली-भाषियों की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है; उन का पौने बीस लाख अन्दाज़ करने से उक्त लोड़ बना है। नेपाल की कुल आयादी ४२ लाख कही आती है।

२. प्रा॰ घ०, पू० १८२-१८३ । दे० नीचे हुद्द तथा 🕸 ११ ।

से पिछम तरफ पहाड़ों-पहाड़. अथवा पामीर से सीधे दक्खिन. कपिश-कश्मीर की अगेर चली गई-वही दरद और खस लोगों के पूर्वज थे । जो षार्य अन्तर्वेद में आये वे अपने को ऐक कहते थे। उन से पहले भी भारतवर्ष में मानव वंश के कार्य<sup>र</sup> आ चुके थे। ऐक आर्य जल्द चारों तरफ बढ़ने लगे, श्रीर आधुनिक श्रार्थावर्त्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। श्रन्तवेंद्र में उन के पैर जमाने के लगभग २५ पुरत बाद उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात उत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम श्रीर उत्तर तरफ हिन्दूकुश श्रीर उस के पार के प्रदेशों में चली गई ।

इस बाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा सकता है कि आर्थावर्त्त की शहतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह कर अन्तर्वेद में कैसे चली आई. और मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ कैसे फैल गईं, दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्थी का भारत में प्रवेश मानने-वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा कल्पनाओं की शरण लेनी पड़ती है।

## **९१८. भारतवर्ष की गौए। भाषायें और नस्लें** — शाबर और किरात

अपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान और आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों में या तो कोई आर्य भाषा चलती है या द्राविड भाषा। दक्किन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात श्रान्ध्र, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड श्रीर श्राधे सिंहल में सभ्य द्राविड भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आर्य भाषायें। आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की

१ यह दरहों विश्यक अंश पार्जीटर का नहीं है।

२ यही मुख्य मसभेद है, दे॰ नीचे # ६।

३ दे॰ मीचे §३३, तथा अक्षर, १२।

सोमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सभ्यता से विशेष सम्पर्क नहीं हुआ है। उन की कुल संख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर है, और उन में से करीब ४२ लाख आमनेय वंश के हैं, तथा बाकी तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यत: मुख्य या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, और वह भी सब मुख्यत: माइखएड में, जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। तिब्बतबर्मी या किरात वंश केवल हिमालय के उपरले हाशिये में तथा मुख्यत: उत्तरपूरबी और पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशों की हम अलग अलग विवेचना करेंगे।

### ११९, श्राग्नेय वंश श्रीर उस की मुएड या शावर शाखा

जनविज्ञान के आचार्य द्राविड श्रौर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट में कोई भेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों (निरुक्तिशास्त्रियों) का कहना है कि द्राविडों श्रौर मुंडों की भाषायें एक दूसर से एकदम श्रलग श्रौर स्वतन्त्र हैं।

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नैक्कों ने उस का नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्सा है कि वह सभ्य जगत् के आग्नेय (दिक्खनपूरब) कोण में पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न हिमालय में सतलजनतट के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो वड़े स्कन्ध हैं—आग्नेयदेशी (Austro-Asiatic) तथा आग्नेयद्वीपी (Austronesian)। आग्नेयद्वीपी

स्कन्ध की फिर तीन शास्त्रायें हैं - सुवर्णद्वीपी या मलायुद्वीपी (Indonesian), पपूर्वा-द्वीपी (Malanesian) तथा सागरद्वीपी (Polynesian)। साथ के नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी।

समात्रा जावा श्रादि द्वीपपुञ्ज के श्राजकल युरोपी भाषाश्रों में कई 9 नाम हैं, जिन में से एक 'मलय' द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के उत्तर तरफ का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वीप कहलाता है। भारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्वत का नाम है, और उस का मूल तामिल नलै है । 'मलय' प्रायद्वीप और द्वीपावली के 'मलय' लोग अपने देश को ताना मलायुः और अपनी जाति को श्रोरांग मलायुः कहते हैं। अंभेजी मलय उसी मलाय का रूपान्तर है। हम ताना मलायुः की मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से इमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य घंशों को सुवर्णद्वीप भौर यवद्वीप भी कहते थे-यवद्वीप में न केवल जावा प्रत्युत सुमात्रा भी शामिल हाता था । मलायु द्वीपों में क्योरांग मलायु के अतिरिक्त उन से मिलतो जलती और जातियाँ भी हैं, और उन सब को मिला कर हम मलायुद्धीपी या सुवर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़ से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुहत, मलाय-प्रायद्वीप के सेमांब, उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ हजार मलायु रहते हैं।

मलाय लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुनाः पुनाः या पप्ताः कहते हैं जिस का अर्थ है गुच्छेदार केशों वाले। उन लोगों के केश

१ मलय शाकिंपेबगो, मलैसिया, इंडियन शाकिंपेबगो, ईस्ट इंडीज़, इंबोनी-सिया, इंसुजिंड ( जर्मन शब्द )।

दे॰ जपर हु ।

६ दे० नीचे §१७६।

नीमो लोगों की तरह उन के से गुच्छेदार श्रीर रंग एकदम काला होता है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात् कालद्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरव है।

श्राग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषायें अब उन देशों के विशेष विशेष अंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शास्त्रायें हैं-एक मोन-रूमेर, दूसरी मुंड या शाबर । मोन-रूमेर के चार वर्ग हैं -- (१) मोन-रूमेर. (२) पलोंग-वा. (३) खासी, श्रीर (४) नकवारी। इन में से मोन-रूमेर मुख्य हैं। मोन या तलैंग एक मँजी हुई वाङ्मय-सम्पन्न भाषा है जो अब बर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हर्स्ट जिलों में पाई जाती है। इमेर कम्बुज देश के मुख्य निवासो खमेर लोगों की भाषा है। उस में भी अच्छा वाङमय है। मोन श्रीर खमेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग श्रीर वा उत्तर बर्मा की जंगली बोलियाँ हैं। नक्कवारी नक्कवार (निकोबार) द्वीप की बोली है. जो मोन और मुख्ड बोलियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, श्रीर वे श्रासाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती हैं। भारतवर्ष के त्रेत्र में मोन-रूमेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, और यदि नकवार को भारत में गिनना हो तो नकवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नकवारी ८३ हजार पिछली गणना में थे। मोन-एमेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत वास्ता पड़ेगार । नकवार के उत्तर अन्डमान द्वीप हैं. जहाँ के लोग अभी तक

द्विसनप्रव के इस कम्बुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोध के साथ व ग्रव्यदाना चाहिए। कम्बुज नाम अब तक प्रचलित है।

र. नीचे §§१३६ मा, १७६ आदि।

बहुत ही असभ्य दशा में हैं, और जिन की बोली भी एक पहेली है। बुक-शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं दोख पड़ता।

मुग्ड या शाबर शाखा की बालियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में विद्यमान हैं। उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने (विनध्यमेखला के पूरबी छोर) की खेरवारी बोली है, जिस के सन्ताली. मुख्डारी, हा, भूमिज, कोरवा आदि रूप हैं। खेरवारी के कुल बोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन में सन्ताली के २२ ३ लाख, मुंडारी के ६३ लाख और हो के ३'८ लाख है'। ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग छोटा नागपुर से १८ वीं शताब्दी ई० में ही आये हैं। मुख्डारी बोलने वाले मुख्डा लोग श्रोराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिल जुल रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १'२ लाख है', विनध्यमेखला के पिन्छमी छोर पर मालवा ( राजम्थान ) श्रीर चेदि की सीमाश्रों पर, पच-मढी के पिच्छम बेत्ल जिले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है। अन्य सब मुण्ड बोलियाँ खरवारी के पड़ोस या दक्किन में हैं। खड़िया (१'३ लाख) राँची में श्रीर जुर्श्वाग (१० हजार) उड़ीसा की केंद्रेमर श्रीर ढेंकानाल रिया-सतों में है; दोनों मरने के करीब हैं और आर्य भाषाओं म लुप्त हो रही हैं। जुआंग या पतुआ लोग मुरह लोगों में भी सब से असभ्य दशा में हैं। उन को श्वियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दा गुच्छे बाँध कर नंगी जङ्गलों में फिरती हैं। शवर (१'७ लाख) और गदबा (३३ हजार) नाम की जातियाँ और बांलियाँ उड़ीसा और श्रान्ध का सीमा पर हैं।

मुख्ड नाम हमारे संस्कृत वाङ्मय में पुराना चला आता है , और श्राज तक हम मुख्डारी बोलन वाल मुख्डा लोगों का श्रपने लिए वही नाम बर्तता पाते हैं। मैक्समुइलर ने आजकल के नैरुकों को शब्दाबली में उसी

१. वा॰ पु॰ १, ४४, १२३, स॰ भा॰ ६, ४६, ह।

मुण्ड शब्द को मुण्डा रूप में समूची शाखा के नाम के अर्थ में फिर से चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुण्ड ही रक्खेंगे, मुण्डा कहने की जरूरत नहीं। किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन श्रीर भारतवर्ध के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्दंह करने का कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी बर्ता जाता थार। इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में बर्तने के लिए शबर का तद्धित शाबर अधिक सुवोध स्पष्टार्थक दीख पड़ता है। उत्तर भारत के मामीण लोग इन जातियों के। कोल कह कर भी याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी (अंग्रेजी—कंलिरियन) भी लिखने लगे थे। वह एक निरर्थक, आन्त और लगय शब्द है।

१ दे० नीचे इ ७४।

२. तृसरी शताब्दी ई ० के रोमन ज्योतिया सोजमाय के भूगोल में मर्तवान की खादी से मलका की समुद्रसन्ध (जलब्रीया) तक के समुद्र को सिनस सबरिक स्म् कहा है। उस समुद्र के तट पर सुवर्णभूमि के मोन या तर्जेंग जोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के पूरवी तट पर तेजंगण प्रान्त और शवरी नदी है। इस प्रकार, पूरवी भारत के धारनेयरेशी शवरों और सुवर्णभूमि के धारनेयरेशी मोनों, दोनों के लिए शवर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि उन की सगोत्रता ज्ञात थी, अत्युत ऐसा भी जान पहता है कि शवर शब्द आगनेयरेशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं—मुग्रह और मोन स्मेर— के जिए, या दोनों के विशेष खंशों के लिए, सामान्य रूप से वर्ता जाता था। अनेक शायर जातियों की सगोन्त्रता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुज़ लाइन आव की नकेस्ट तथा भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुज़ लाइन आव की नकेस्ट तथा भारतम्भीम परिशिष्ट १ (४) में भी की है।

मुएड या शावर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन् १९२१ में ३९'७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मतायुक्षों ख्रीर नक्षवारियों की संख्या जोड़ देने से कुल खाग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ लाख होती है।

यह एक बड़े मार्के की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से खल-मोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंग, मुण्ड या शाबर भाषाओं का तलछट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कतौर की कनौरी या कनावरी है। आर्थ और द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेलुगु में उस की मलक प्रतीत होती है।

आगनेय जातियों की मिथति आज भारतवर्ष में और परले हिन्द में भी भले ही गौण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। समूची सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्थामी और आनामी लोगों के पूर्वज उस समय और उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। इन्हीं आगनेय जातियों के बीच भारतवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करा और अपनी सभ्यता और संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाइ-मय पर भारतवर्ष की वह छाष आज तक लगी है।

#### ९ २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश

हिमालय के उत्तरी हाशिये और पृर्वी छोर में तथा उस के साथ लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोट छोट गिरोहों और जातियों की बोलियाँ मुनाई पड़नी हैं, और वे सब एक और बड़े बंश की हैं। उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल तिब्बत और बर्मा में है।

तिञ्चत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिञ्चती श्रपन देश को पेत्रयुल कहते हैं। वे लिखते पेत पर बोलते बोद हैं; युल माने देश। संस्कृत भीड़,

कश्मीरी बुटुन, गढ़वाल कुमाऊँ श्रीर नेपाल का मेष्ट, तथा पूरबी हिमालय का मुटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अब अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमूने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन तक अपनी बस्तियों —मीलम, दार्मा आदि —में ठहर कर अलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों में और भी नीचे चले आते हैं: फिर वसन्त में अपने गाँवों में लौट कर खेती काटते और उसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं। शाय: उन में प्रत्येक का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम होता है। अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत की तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं। भोटियों के उत्तर तरक ङरी-खोर्सम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते। न जाने क्यों वे उन्हें दृखिया कहते हैं। हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाडियों के भेट में श्रव श्रमल तिब्बत नहीं श्राता, इस लिए उसे तिब्बत कहना ही ठीक होगा। वर्मा का असल रूप म्यम्म है।

तिब्बत और स्यम्म-देश (बर्मा) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान निब्बत-वर्मी कहते हैं। तिब्बत-वर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम है तिब्बत-चीनी। वह वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और हिन्दचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैं—एक तिब्बत-बर्मी जो आज तिब्बत और वर्मा में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो आज स्याम और चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर हो आङहो और याङचे क्याङ के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखायें पच्छिम और दिक्खन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन और तिब्बत में जो शाखायें आती रहीं, वे सब पहले

उक्त निद्यों के निकास के प्रदेश से मेकोड़, साल्वीन और इरावती के उद्गम-प्रदेश में आईं। वहाँ मानो उन का एक अचय कुरुड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब वह या तो उन निद्यों के प्रवाह के साथ दिन्खन अथवा चाड़ियों। ब्रह्मपुत्र) की दून के साथ पिछ्छम बह जाती रही। उस कुरुड के अर्थात् दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश—सुरमा काँठा से आसाम तक—इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः दूबते रहे, और चाड़ियों दून के दिन्खन और पिछ्छम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ अंश टपकता रहा। इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही रहा; किन्तु स्थाम-चोनी स्कन्ध भी परलं हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे पूर्बी पड़ोस से गुजरता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक आध बार भारतवर्ष में आ गई।

#### इ २१. स्याम-चीनी स्कन्ध

स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं—चैनिक (Sinitic) श्रीर तई। वैनिक वर्ग चीन में है; न्यामी लोग श्रपन को थई या तई कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी है। हिन्दचीन प्रायद्वीप में इस समय तई या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से श्रिधिक हैं, तथा मब से श्रिधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; श्रासाम से ले कर चीन के काड़सी प्रान्त तक श्रव उन का खेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत जमान तक वे श्वंली नदी (इरावती की पूर्वी धारा) के काँठे में—उसी पूर्वीक कुएड में—रुके रहे। वहाँ से उन्हों ने बहुत श्रवंचीन काल—१४वीं शताब्दी ई०—में उनर कर मेनाम का काँठा दखल किया। करीब उसी समय—१२२८ ई० में—उन का एक गिरोह, श्रहोम नामक, ब्रह्मपुत्र के काँठे में श्राया। उन्हों के कारण वह काँठा श्रासाम, तथा मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में भी वही मूल शब्द है। श्रहोम लोग १७वीं शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो गये; उन की भाषा भी श्रव श्रासमियाहै, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों— फूकन, वहशा श्रादि—में पुराने वंश की स्पृति बची हुई है। श्रहोम बोली

के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाजन ५००० आसाम की सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई वर्ग की बोली है और १८वीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है।

सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवंशों के इतिहास के द्यम्तिम युग में स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये हैं। उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही थी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था।

#### इ २२. तिब्बत-वर्मी या किरात स्कन्ध

तिब्बतबर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष मं विशेष सम्बन्ध है। उस की तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई हैं।—(१) तिब्बत-हिमालयी, (२) आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या लौहित्य। तिब्बत-हिमालयी शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती हैं। लौहित्य या आसाम-बर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में बर्मी की मुख्य भाषा तथा आसाम-बर्मी-सीमान्त को कई छोटो छोटी बोलियाँ शामिल हैं। आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों में हैं; उस की कल्पना और नाम अभी आरजी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाओं में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा हैं कि नहीं इस की छानबोन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है।

तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं — एक तो तिब्बती या भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सँवरी वाङमय-सम्पन्न भाषा श्रीर बोलियाँ सम्मिलित हैं, और बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों के हैं जिन की बनावट में सुदूर तिब्बती नींव दीख पड़ती है।

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सँबारा और उस में समूचे बौद्ध तिपिटक का श्रत्वाद किया। तिन्वती भाषा में श्रव श्रच्छा वाङ्मय है. श्रीर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौए बोलियाँ भारत की सोमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो उपवर्गी में बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलौर की बाल्ती और पुरिक बांलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा बोलीर तथा लदाख का पच्छिमी घंश पहले दरद-देश में सम्मिलित था. श्रीर वहाँ की भाटिया-भाषी जनता का बहुत सा श्रंश वास्तव में दूरद है। बाल्ती-पुरिक और तदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं: लेकिन लदाख के प्रवी श्रंश को हम ने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दसरा उपवर्ग प्रवी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की बाञ्जोङ्का, नेपाल की शर्पा और कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों को हम ने भागतीय सीमा में गिना हैर, पर नेपाल श्रीर भटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के वोलने वालों का ठीक धनदाज नहीं हो सकता।

इन सब बोलियों के बोलने वाल अपना निब्बत से सम्बन्ध जानते हैं: **उन्हें वहाँ** से आये बहुत ज्माना नहीं हुआ। किन्तु हिमालय की भोटांशक बालियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत प्राने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिषक होने के भी बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। वे नहीं जानने कि उन का

१. दे॰ नीचे, परिशिष्ट इ ४।

र. दे॰ कपर ईश छ।

तिब्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशास्त्रियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियों में कई लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट व्यतिब्बतवर्मी, बल्क व्यतिब्बतवर्मी, हैं; और ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की मुण्ड या शाबर भाषाओं से पूरी व्यतुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सर्वनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुण्ड भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें सर्वनामाख्यातिक (Pronominalised) कहते हैं। दूसरा वर्ग व्यसर्वनामाख्यातिक (Non-Pronominalised) का जिन में वैसी बात नहीं होती। हम पहले वर्ग को किराँत-कनावरादि वर्ग और दूसरे को नेवारादि वर्ग भी कह सकते हैं।

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं—एक पूरबी या किराँत, दूसरा पिछ्छमी या कनौर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग—सप्त-कोशिकी प्रदेश—किराँत (किरात) देश भी कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ पूरबी उपवर्ग की हैं। पिछ्छमी उपवर्ग में मुख्य कनौर की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और लाहुल की कनाशी चम्बा-लाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरक, और कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दार्मिया और अन्य छुद्र बोलियाँ दूसरी तरक हैं। कनावरी के बोलने वाले २२ हजार हैं, तथा समूचे पिछ्छमी उपवर्ग की मिला कर अन्दाजन ३० हजार होंगे।

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं। गोरखे लोग श्रमल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और मुसलमानी जमाने में भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग हैं, और शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है। ठेठ नेपाल से पिच्छम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुङ्ग आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी होटी बोलियाँ मिला कर असवेनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी वाङ्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर आर्यावर्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाल नेपाल सिकिम भूटान की मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी ज्यापार-धन्दा सब नेवारों के हाथ में है, गारखे खालो सैनिक और शासक हैं। तो भी गोरखाला भाषा को अब सब नेवार समभते और अधिकांश बोलते भी है, यद्यपि नेवार सियाँ अभी तक दुआषिया नहीं बनीं।

आसामात्तरक शाखा में उन्हीं आसामात्तर जातियों का बोलियाँ सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हा चुका है ।

लौहित्य या श्रासामबर्मी शास्त्रा की भाषायं श्रीर बोलियाँ सात वर्गी में बाँटी गई हैं। उन में से मुख्य बर्मा या म्यम्म वर्ग है जिस में स्यम्म (बर्मी) भाषा श्रीर उस की बोलियाँ—अराकानी, दावे श्रादि—हैं जिन के सब मिला कर बोलेने वाले ९३ लाख ३५ हजार हैं। उन के श्रातिरिक्त सक वर्ग श्रीर कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब वर्मा में ही हैं। लोलो वर्ग चीन के युइनान प्रान्त में है। याकी तीन वर्गी में से क्रुकी-चिन वर्ग भारत श्रीर बर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, श्रीर बाड़ा वग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के श्रन्दर।

बाड़ा या बोडो लोग आसाम की अनार्य-भाषी जनता में सब से मुख्य हैं। कोच उन्हीं का एक किरका है, जिस्म का राज्य कभी पृर्णिया जिले के पच्छिम तक होता था। किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश

<sup>1.</sup> जपर है १ **इ** (१) ।

२, दावे को अंग्रेजी में बिगाइ कर Tavoy जिखते हैं।

ं बॅंगला-भाषी है। उस में चौर उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा चौर कामरूप जिलों की जनता में अब १० की सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पर्वत पूरी तरह उन के दखल में है। ब्रह्मपुत्र के दक्खिन नौगाँव जिले में, शिवसागर जिले के मज़ली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा श्रीर चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हें स्रंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की सीमा के मधुपूर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति सूचित करती है कि किसी युग में मिएपुर श्रीर नागा पर्वतों के पिन्छम सुग्मा काँठे में श्रीर खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समुचे पिन्छमी आसाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी। बंगला भाषा त्रिपुरा श्रीर गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे में एक फाने की तरह धँस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र काँठे में बंगला श्रीर श्रासमिया जा घुसी हैं। प्रायः सभी बाड़ा लोग श्रव दुभाषिये हैं: कीच लाग ता पूरी तरह बँगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलां के बाड़ा-भाषी छोटे कोच सूचित करने हैं कि कूचिवहार के बेड़ कोच भी मूलत: बाड़ा हैं, श्चन्यथा है पूरी तरह आर्य-भाषी हैं। बाडा-भाषियों की कुल संख्या श्चब ७ लाख १५ हजार है।

नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ीं तक अर्थात् नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हजार हैं। पूरवी सीमान्त के नागा तो अभो बिलकुल असभ्य दशा में हैं, और नंगे पूमते हैं।

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा बरमा में पड़ता है। कछार, तिपुरा और चटगाँव के पूरव के पहाड़ियों को वंगाली और आसमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं। कूकी-चिन बालियों का वर्ग दो उपवर्गों में बाँटा जाता

है-एक मेईथेई, दूसरा चिन । मेइथेई भाषा मिणपुरियों की है, कुल बोलने बाले ३ लाख ४३ हजार । लुशेई श्रीर चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियां है जिन में से मुख्य लुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राज-नैतिक सीमा के अनुसार यदि लुशोई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेई थेई-समेत ककी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे देश में १ लाख ९६ हजार है।

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख ५० हजार हैं, जिन का कुछ श्रंश बंगाल में किन्तु श्रिधिकांश श्रासाम में है। उन के मुकाबले में आर्य आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ हजार है। श्रासामीतर प्रदेश, भूटान और नेपाल के श्रङ्क न मिलने से तिब्बतबर्मी-भाषियों का ठीक श्रन्दाज नहीं किया जा सकता. तो भी मेरा अन्दाज है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। और उन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस पर श्रार्थ्यावर्ती संस्कृत, पालि श्रीर प्राकृत भाषाश्रों की पूरी पूरी छाप लग चुको है।

तिन्नतवर्मी शब्द आधुनिक नैरुकों और जनविज्ञानियों का है। उस शब्द के प्रयोग।से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतवर्मी नस्ल का प्राचीन आदिम घर तिब्बत और बर्मा में हो रहा हो। असल बात यह है कि बरमा में वह बहुन नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत श्रसुविधाजनक है। किन्तू बरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबो छोर इस जाति का सनातन घर कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में स्पष्ट श्रौर निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबो सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का प्रबी अंश तो अब भी किराँत-देश कहलाता ही है; कूचबिहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं,

प्रत्युत पूरबी सीमान्त के सभी अनार्थभाषियों के लिए हैं । साथ ही वह हिमालय पार के तिब्बतियों के लिए भी श्युक्त होता थारे। इसी लिए तिब्बतवर्मी की अपेद्मा किरात शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चीनी वंश को चीन-किरात वंश कहना अधिक उचित होगा।

# **९ २३ भारतीय वर्णमाला और वाङ्**मय

भारतवर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियां में लिखी जाती हैं, उस और ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर पहुँचते हैं।

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष के पिन्छ मांतर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उर्दू कहते हैं। हिन्दी और उर्दू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उर्दू शैली ही चलतो हो या किसी में केवल हिन्दी। हिन्दों के अतिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखावटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो अभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। राल्वा बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार

वा० पु० ४४, हर ।

पूर्वे किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः ......

वि० पु० २, ३, ८।

दीपो सुपनिविद्योऽयं स्बेच्झैरन्तेषु नित्यशः।
 पूर्वे किराता झस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्पृताः ॥

२, रघुवंश ४, ७६; दे॰ भारतभूमि, परिशिष्ट १ (२-४), सथा रघुज़ लाइन स्रॉव कौन्केस्ट।

फाफिरिस्तान की काफिर बोलियाँ तथा कलात की ब्राहुई। हिन्दकी की भी प्रायः वही हालन है।

हिन्दी की सभी बांलियाँ—राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरबी और बिहारी परिवारों की—जब कभी लिखी जाती हैं नागरा लिपिया उस के किसी बिहात रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही। बांलियों को अलग रख कर हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और पर्वातया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि ह्वहू एक है—वही नागरी। इस कं अलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समुचे जगत् में संस्कृत प्राय: नागरी अचरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का चेत्र हिन्दी-चेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है।

पूरव तरफ बंगला और आसिमया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया की अपनो अलग लिपि है, जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधो रंग्या पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु आजकल छापे के जमाने में वह बहुत ही बेढव और बोफल दोखती तथा प्रत्येक अत्तर के असल रूप को श्रिपा देती है; उम वेरंदार पगड़ी को हटा देने से उड़िया वर्णों का निचला भाग नागरी संबद्धत कुछ मिलन लगता है। पिछछम की भाषाओं में से सिन्धी का उल्लेख हो चुका है। गुजराती को गुजराती लिपि असल में कैथो नागरी है, उस का और नागरी का अन्तर बिलकुल नाम मात्र का है; नागरो वर्णों को सिर की लकीर हटा देने से प्राय: गुजराती वर्णों बन जाते हैं। उत्तरपिछछम तरफ, कश्मीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के आधार पर सिङख गुरु अंगददंव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं।

दिक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु और कनडी की श्रलग श्रलग लिपियाँ हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसो ही सहशता है जैसी नागरी और गुजराती में। इसी प्रकार तामिल और मलयालम को लिपियों में परस्पर गहरी समानता है। सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि भाषा की भी पुस्तकों छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। पालि के प्रंथ बर्मा की बर्मी और स्थाम की स्थामी लिपि में भी छपते हैं।

भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें ता एक बड़े महत्त्व की बात सामने आती है। हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें माल्रम है कि नागरी और इन लिपियों की श्रवरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन श्रवरों के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी, बंगला, गुजराती श्रीर शारदा में ही नहीं, प्रत्यत उड़िया, तेलुगु, कनडी, तामिल, मलयालम और सिहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवर्ष के बाहर तिब्बती, बर्मी, स्यामी, श्रीर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलाय द्वीपावली की छ: पुरानी लिपियों-रंचग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर-की भी वही श्रवरमाला है। श्र श्राइई...... क ख ग श्रादि वर्ण इन सब तिपियों में एक से हैं: स्वर व्यञ्जन विभाग, स्वरों का कम, व्यञ्जनों का वर्गी-करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा ऋर्गाद सब कुछ एक ही है। किसी में क्षे एक उच्चारण श्रिथिक है तो किसी में कम: जो भेद हैं वे बिलकुल नाम के। इतिहास से हम जानेंगे कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावर्वी भाषाओं की थी. और उन से ट्राविड और श्रन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवर्ष की लिपियों में चाहे जितने परिवर्तन होते रहे, वर्णमाला लगभग वह एक ही रही। स्राज वह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम श्रौर कम्बुज की तथा श्रंशतः मलाय द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द के श्रीर मलाय द्वीपावली के बाकी श्रंशों, श्रफगानस्थान श्रीर मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के सम्बन्ध में आर्य और द्वाविड

१ दे• भीचे ६ ६ ७३ इ, १०१, ११०, १८४, तथा अ8 १४।

का भेद कुछ नहीं है; आर्थ वर्णमाला को द्राविड भाषाओं ने भी श्रपना लिया है। और वही वर्णमाला भारतवर्ष के पड़ोस की किरात भाषाओं (तिब्बती, नेवारी), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं (तलैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की किव आदि) ने भी श्रपना ली है।

एक और बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती है, वे संस्कृत से लेती हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से। संस्कृत और पालि इस प्रकार आर्था-बत्ती भाषात्रों की श्रज्ञय खानें हैं, जिन में से धात निकाल कर नये शब्द टकसाले जाते हैं १। किन्तु आर्य भाषात्रों के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। इन भाषात्रों के साहित्यिक रूपों में श्राध के करीब तक भी संस्कृत-मूलक शब्द बर्ते जाते हैं। इस प्रकार इस अंश में भी आर्य और द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा। भारतवर्ष के बाहर बर्मी स्वामी और कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करती, तथा मलायू भाषात्रों के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बनी का लग-भग समूचा वाङमय यद्यपि भारतीय वाङमय का श्रनुवाद है, तो भी श्रनुवाद करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों श्रीर स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है! मंगोल भाषा का पुराना वाङमय भी भारतीय वाङमय का अनुवाद है; यगपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं।

पारिभाषिक शब्दावली से आगे वढ़ कर हम इन सब भाषाओं के साहित्यों और वाङ्मयों का मिलान करते हैं तो किर वही बात पाते हैं कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाङ्मय लगभग एक ही है—उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह वाङ्मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांघ गया है।

१, उर्दू इस भंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है आर्यावर्ती भाषा ।

### § २४. भारतीय जनता की मुख्य श्रीर गौण नस्तें

उपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः आर्य आर द्राविड नरलों की बनी है, और उस में थोड़ा सा छोंक शाबर और किरात (मुण्ड और तिब्बतवर्मी) का है। उस में कुल ७६'४ की सदी आर्य-भाषी, २०'६ की सदी द्राविड-भाषी तथा ३'० की सदी शाबर और किरात-भाषी है'। जो आर्यभाषी नहीं हैं उन पर भी आर्थों ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण तमाम नरलों इस वर्गीकरण में आ गई, केवल मुट्टी भर अण्डमानी और बुकशास्की बचे जो नगण्य हैं। उन के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफग्यानस्थान के तुर्की-भाषियों का है, और बलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने से उन की संख्या भी नगण्य रह जाती है। तुर्क या हुण तातारी वंश की एक शास्ता हैं, और उस वंश का मूल घर अल्ताई पर्वत के उस पार इतिंश और आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया में है।

ध्यान रहे कि भाषा से नस्त की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो सकती। नमूने के तौर पर भील लोग श्रव केन्द्र वर्ग की एक आर्य भाषा बोलते हैं, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वं सम्भवतः द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त आहोमों का है, जो एक आर्य भाषा—श्रासमिया—बोलते हैं, पर जिन का मूल चोर्नाकराती रंगरूप श्रव तक बना हुआ है। श्राज जो लोग भारतवर्ष में आर्य भाषायें बोलते हैं, उन में काकी अंश ऐसा है जो मूलतः आर्य नहीं हैं, किन्तु जिस ने आर्य भाषायें अपना ली हैं। श्रार्यावर्ती वर्णमाला और वाङ्मय को तो समूचे द्राविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया है। किन्तु केवल आर्थों का ही

१, २४ १२ करोड आर्थ, ६ १२ करोड द्राविड, '४२ करोड आग्नेय, और '१३ करोड चीन-किरात ।

प्रसाव अनार्थों पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्थों ने ही आर्थों के संसर्ग में आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब आर्थ भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तलछट विद्यमान है। दूसरे, आज के द्राविड-भाषी लोगों में उन आर्थों के वंशज भी शामिल हैं जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्थावर्ती वर्णामाला, वाङ्मय, सभ्यता और संस्कृति ले गये थे, और जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषायें पहले पहल खिखी जाने लगी और माँजी-सँवारी गई थीं । बाद में भी द्राविड प्रान्तों में जा कर जो आर्थ बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छाड़ते रहे। हम देखेंगे कि आन्ध्रों के राजा सातवाहन लाग सम्भवतः, और तामिलों के राजा पल्लव लोग निश्चय से, शुरू में आर्थभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-भाषियों में से काका ऐसे हैं जो नम्ल से मराठे हैं।

तब नस्त की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्तों का मिश्रण हो चुका हो बहाँ उस की कसौटी भी सदा सफल नहां होती। नमूने के लिए ऋहोमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर उन्हीं के भाईबन्द कांच लोगों की तरफ हम ध्यान ें तो भाषा की कसौटी की तरह वह भी विफल होती है। कांच न कंबल बँगला बोलते हैं, प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो गया है। नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्त को उन की भाषा ठोक ठीक सूचित करती है; वे आर्यभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भो काफी, परिवर्तन हो गया है। किन्तु वह परिवर्तन भी तो असल मिश्रण का सूचक है।

भारतवर्ष में आजकल जात-पाँग के जो विवाह-वन्धन हैं उन्हें देख कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होना रहा तो यह विलक्कल गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात-

१ दे नीचे ६६ १०६. १८४।

पौत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई॰ तक आ कर हुई है, और उस के बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन शोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं। सन् १९५८ ई० में गुजरात के नाबालिंग राजा मूलराज दूसरे की माता से हार कर गोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा श्रंश कैंद हो गया था। उन कैंदियों की दाढ़ी-मुँछ मुँड्वा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल कर लिया था, श्रीर साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बानियों श्रीर मेड़ों में । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाह न करने से मूल नस्त की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्त एक एक तुच्छ जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति, प्रवाह श्रीर व्यायाम के बिना, श्रीर सुँकड़े दायर में बन्द हो जाने से अच्छी से अञ्बी नस्त में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की छून से बचाया जाना है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवर्ष में आज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे कि यवन ( युनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में आ कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम-निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है।

मृल नस्लें आज हैं कहाँ ? क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई नस्लें तैयार नहीं हो गई ? और क्या मृल नस्लें भी किसी मिश्रण का परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान का

<sup>1&#</sup>x27; तारीख़े-सोरठ (बर्जेस कृत मंग्रेज़ी मनु॰) ए॰ ११२-१६; बेली —हिस्टरी श्राँव गुजरात ए॰ ३४, तथा बम्बई गज़ैटियर १८६६, नि॰ १, माग १, खरड २ (कर्नब वाटसन तथा सां साहेब कज़कुएलाह कतज़ुएलाह फरीदी कृत गुजरात का मुस्लिम काल का इतिहास ) ए॰ २२६ पर उद्धृत।

क रना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब भारतीय अब एक नस्त है 1। यह कथन तो अविरंजित है, किन्तु इस ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में रंगरूप के नमने की भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है।

किन्त आज यदि कोई मिश्रित नई नम्लें बन भी गई हैं, तो वे भी मूल नस्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं. और उन्हीं के आधार पर हैं। इस लिए उन मल नम्लों के मुख्य मुख्य लहाग हमें जान लेना चाहिए। रंग-रूप की नाप-जोख वैसी सरत नहीं है जैसी भाषा की। तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी कसौटियाँ बना ली हैं. और इस नाप-जोख़ की एक अलग विद्या-मानुषमिति ( Anthropometry )- वन गई है।

सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ जा रहने से उन का रंग मैला होने लगता है, और कुलान बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता है। फिर गारे और पक्कं काले के बीच रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ। सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक हब्शी के रंग में स्पृष्ट अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को बिलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता।

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी या अन्तर्वेदियं की अपेता एक बंगाली का सिर देखने से ही चौडा दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौडाई उस के मुकाबले में ७७ ७ या उस से कम हा तो मानुषमिति बाले उसे दीर्घ-कपाल (dolichocephalic) नम्ना कड़ने हैं. यदि चौडाई ८० तक हो तो मध्यकपाल ( mesati-cephalic ), और यदि अधिक हो तो हम्बकपाल

<sup>1.</sup> नेस्फ़ीलंड का मत रिस्ली की पीपल अगंव इतिहया ए० २० पर उद्धत ।

या पृत्तकपाल (brachy-cephalic)। १०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े क्से कपाल-मान (cephalic index) कहा जाता है।

इसो प्रकार एक नासिका-मान (nasal index) है। नाक की लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो छुछ होगी वहीनासिका-मान है। वह मान जिन का ५० से कम हो, अर्थात् नाक नुकीली हो, वे सुनास (leptorrhine) कहलाते हैं, ५० से ८५ तक मध्य-नास (mesorrhine), और ८५ से अधिक वाले स्थूल-नास या प्रथु-नास (platyrrhine)। चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सरलता से दीख जाता है।

दोनों खाँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी उसी तरह मनुष्य की मुखाछित में भट नजर आ जाता है। कई जातियों की नाकें उपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में अवनाट कहते हैं, उस से उलटा प्रनाट और दोनों के बीच का मध्यनाट शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों आँखों की धैलियाँ जिन हिंहुयों में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, और फिर नाक के पुल के उपर से बही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (orbitorasal index) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अवनाट (platyopic) चेहरा, ११२ ९ तक हो तो मध्यनाट (mesoopic)। यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्खा गया है, अन्यथा १०७ ५, ११० ०, और उस से उपर, ये तीन विभाग हैं। अवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, और गालों की हिहुयाँ उमरी हुई।

<sup>1.</sup> नते नासिकायाः संज्ञायां टीटज्नाटल भ्रटचः, पाणिनीय श्रष्टाध्यायी, १,२,११।

श्वादमो का कद या डील भी मानुषिमित की एक परख है। १७० शतांशमीतर (५ फुट ७ इंच ) से श्रिधक हो तो लम्बा, १६५ (५'५") से १७० तक श्रोसताधिक, १६० (५'३") से १६५ तक श्रोसत से नीचे, श्रोर १६० से कम हो तो नाटा।

मुँह श्रीर जबड़ का श्रागे बढ़ा या न बढ़ा होना एक श्रीर सच्चा है। एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से श्रागे न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु (prognathic) जहाँ बहु बढ़ा हुआ हो।

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी जातियाँ, जिन में आर्थ या हिन्द-जर्मन वंश, सामी (Semitic) और हामी (Hamitic) सम्मिलत हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरब और यहदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगी । हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्न (ईजिप्ट) के लोग थे। गोरे रंग के सिवा ऊँवा डील, भूरे या काले मुलायम मीधे या लहरदार कंश, दाढी-मूँ का खुला उगना, प्रायः दीर्घ कपाल, नुकीला चेहरा, नुकाली लम्बी नाक, सीधी आँखें, छोटे दाँन और छोटा हाथ उन के मुख्य लच्चण हैं। गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँ आ मी हो जाता है। दूसरी पाली या मंगाली जातियाँ हैं। उन में चीन-किरान, मंगोल, तातारो (तुर्क-हूरण) आदि सम्मिलत हैं। उन के सीधे कर्यं केश, बिना दाढ़ी-मूँ के चौड़ और चपटे चेहरे, प्रायः यत्त कपाल, ऊँची गाल की हड़ी, छोटी और चिपटी नाक (अवनाट), गहरी आँखें, पलकों का मुकाव एसा जिस में आँखें तिरछी देख पड़ें, तथा मध्यम दाँत होने हैं। तीसरा नमूना काला, हिंहशयों या नीओई (Negroid)?

<sup>1.</sup> नीचे § ६८ ऋद, ८४ ठ, १०३; तथा श्रिः श्री १२, १४, १८ ।

र. नीझोई (Negroid) अर्थात् नीझी-जातीय, जिन में नीझो तथा उन के सदश सभी क्रोग सम्मितित हैं। इसी प्रकार मंगोकी माने मगोज-जातीय।

नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काल केश, दोर्घ कपाल, बहुत चौड़ी (स्थूल) चिपटो नाक, मध्यम दादी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए होंठ, बड़े दाँत छोर लम्बा हाथ मुख्य लच्चगा हैं। अफ़रीका के छातिरक नीमोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के प्रतिनिधि केवल अगडमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं। लेकिन वे वृत्तकपाल हैं।

उक तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं। कपालिमित (Craniometry) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक ही वंश की कुछ शाखायें दीर्घकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आर्थ वंश में ही स्लाव और कंलत लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हें, पर उन्हीं में अमेरिका के एसकीमो दीर्घकपाल हैं।

भारतीय आर्य और द्राविड दोनों दीर्घकपाल हैं। किन्तु बंगाल और उत्तरपूर्वा सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक हैं जो किरात प्रभाव के सूचक हैं। उस के सित्रा सिन्ध और दक्षियन भारत के पिच्छिमी तट पर भी वृत्तकपाल हैं, तथा विहार में मध्यकपाल।

श्रायीवर्त्ता श्रायों का सब से श्रम्छा निविवाद नमूना श्रम्तवेंद श्रीर पंजाब के श्ररोड़े, खत्रो, ब्राह्मण, जाट, श्रराई श्रादि हैं। श्रीसत से श्राधक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली श्राँखें, दीर्घ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य लज्ञण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती।

द्राविडों का शुद्ध खालिस नम्ना नीलागिर और आनमलै पर्वतों की कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं—कद औसत से कम, रंग पक्षा काला, केश घने कभी कभी घुंघराने की शृब्तियुक्त किन्तु नीप्रोइयों की तरह गुरुखेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी—जो कि द्राविड का मुख्य चिन्ह है—, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह चपटा

नहीं, कपाल दीर्घ, हाथ बड़ा। संसार की मुख्य नरलों में किस में द्राविड को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है। बाहुइयां में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लच्चण नहीं बचा।

द्वाविड श्रीर शावर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा। शाबर का सब से खातिस नमना शवर, मुण्डा और सन्ताल है, जिन का मूल अभिजन माइखरड और पूरवी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्राविडों के से हैं, किन्तु **क**राल प्रायः मध्यम होता है. श्रीर प्राचीन संस्कृत प्रन्थों में जी खर्रटास्य— छोटे चेहरे वाले-निपादों का वर्णन है , वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्वाविड-शाबर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना जरूरी है। या तो ऊँची ठंडी पराड़ियों पर रहने और या पड़ोस के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शावरों से बहुत कुछ भिन्न हो गया है। उन का रंग प्राय: गोरा, गेहुँवां, या लाली लिए हुए बादामी, श्रौर स्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गालमठाल भरा हुआ होता है।

किरातों में मंगोली नस्ल के सब लच्चए हैं। कद छोटा या श्रीसत से कम, रंग वितादट लिये हुए, दाढ़ी-मूँछ न के बराबर, श्राँखें तिरछी, नाक तुकोली से बौड़ो तक सब किस्म को किन्तु चिपटी अवनाट, गाल की हड़ी उभरी हुई, श्रौर चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा।

अक्रमानी और पंजाब के जाटों आदि में आर्य्यावर्ती आर्थ्यों की अपेता विशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अक्रग़ानों से मराठों तक पच्छिम की सब जातियों में वृत्त कवाल भी पाया जाता है। वृत्तकपाल किरातों तथा

<sup>1.</sup> वि० पु० १, ३, ३४-३४ । यह वर्णन जनविज्ञानियों के लिए विशेष काम की बस्त है।

पिछमी छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेर यह है कि किरात जहाँ खन-नाट हैं, वहाँ ये पिछमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पिछम की विशेष सम्बी नाक और समूचे पिछम के वृत्त कपालों की ज्याख्या शक मिश्रण से को जाती है। शकें का वृत्तान्त हमारे इतिहास में यथाखान आयगा। नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आर्य जाति थे । आजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे हूणें तुकों में घुल मिल कर नष्ट हा गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में अपने बन्धु आर्थों में। उन के सिकों आदि पर उन के जो चित्र मिलते हैं उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे। या तो उन से मिश्रण होने के कारण और या आर्थों को कई अन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाआं की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुष-मित उन की याद दिलाती है।

पिन्छमी तट पर सामुद्रिक न्यापार से अरब, ह्न्शी आदि जो जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी विस्तियों में युरोपी लोग जैसे अकरीका के नीमों गुलामों को बड़ी संख्या में ले जाते रहें, जिन के वशज आज अमरीका की जनता में धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पिन्छमी तट पर आरब तथा फारस-खाड़ी के गुलाम और पिन्छमी देशों की गोरो बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहों में बेची जाती रहीं । उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा।

मोटे तौर पर हम निम्निलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, राजस्थान और अन्तवेंद में आर्यावर्त्ती आर्थ का खालिस नमूना पाया जाता

१ दे॰ नीचे 🖇 १०४ इ. १६१, तथा 🕸 २८।

र भीचे § १६३।

है; उत्तरपिच्छमी छोर पर उस में शक लच्या और कभी कभी ह्या-तुर्क लच्या भी दीख पड़ते हैं। अन्तर्वेद में ही समाज के निचले दर्जों में, और पूरव तरफ, शावर मलक आने लगती है। विहार और वंगाल में शावर अंश आर्थ से अधिक होने लगता है, और उत्तरपृग्व से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा की तरफ शावर और द्राविड अंश चढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ भी आर्थ द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लच्चणां की मलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की ज्योचा द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भाग से और उधर आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूव मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे द्रों में आर्थ मलक भर है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आर्थ-द्राविड मिश्रण है।

भारतीय जनविज्ञान, मानुपमिति और कपालमिति का अध्ययन अभी बिलकुल आरिम्भक दशा में हैं। अभी अतिहास के अध्ययन को उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओं की पड़ताल से मिला है। मोटे तौर पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान और मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं डालतीं।

## <sup>§</sup> २५. भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य

भारतवर्ष एक विशाल देश हैं। उपर के पिन्छेंदों में हम ने उस की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नम्लों, लिपियों, वर्णमाला, और वाङ्मय का विवेचन और दिग्दर्शन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की विविधता प्रकट है। उस क विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में से कोई समथर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दृन, कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी में हद से ज्यादा पानी पड़ता है। अनेक किस्म के जलवायु, वृत्त-वन-स्पति और पशु-पत्तो उस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन और उनकी बोलियों भी अनेक प्रकार की हैं।

भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिब्र-गद से डेग-इस्माइलका तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है। फसल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिमे एक भी कंकर या पत्थर का दुकड़ा कण्ट-कित न करे। यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के श्राविश्क्त, दक्खिन में समुद्र ऋौर उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक स्नास किस्म की ऋतु-पढ़ित भी बन गई है। गर्भी की ऋत में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती और हिमालय की तरफ जाती है; हिमालय की ऊँचाई की बादल पार नहीं कर पाते, व लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार बन बैठ जाते और फिर गर्मियों में निद्यों की धारायें बन समुद्र को वापिस जाते हैं। समुद्र और हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी बरसात हाती है और निद्यों में पानी आता है। बरसात के अनुसार श्रार ऋतुएँ श्राती हैं। यह ऋतुश्रों का खास सिलसिला भारतवर्ष में ही है, श्रोर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर हइ-बर्न्दा का जिस के कारण समुचा देश स्पष्टतः एक दोख पड़ता है, पहले ही उल्लंख कर चुकं हैं। हिमालय श्रीर समुद्र की उस हदवन्दी से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है।

भारतवर्ष की जनता की जाँव में हम ने देखा कि उस में मुख्यत: आर्य और द्राविड दंा नग्लों के लोग हैं; किन्तु उन दानों का सिम्मश्रण खूब हुआ है, श्रीर उस मिश्रण में थोड़ा सा छोंक शावर और किरात का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता में से आयमाणे अन्दाजन ७६'४ की सदी, द्राविड-भाषी २०'६ की सदी, श्रीर शावर-किरात-भाषी मिला कर ३'० को सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड भाषायें आयं साँचे में ढल गई हैं, और उन्हों ने आर्यावर्ची वर्णमाला अपना ली है। यह देश मुख्यत: आर्यों का है, और उन्हों ने इसे पृरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप लगा दो है। दूसरी संस्कृतियाँ,

विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो गईं, पर आयां के रंग में पूरो तरह रॅंगी गई हैं। बाद में जो जातियाँ आतो रहीं, वे तो आर्थी के अन्दर विलक्कल हजम ही होती गईं। आर्थ और द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामख-स्य हो गया है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाङ्मय है, जो सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। हम थों कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण आर्य है तो उपादान द्राविड, और आज उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति एक है, और इस-लिए भारतीय जाति एक है।

किन्तु यदि भारतीय जानि एक है नो उस की एकता आज उस के सामा-जिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों. भाषाओं और जनना की विद्यमान अवस्था को छानवीन से जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संवात्मक राष्ट्रीय एकता की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस को विद्यमान राजनैतिक श्री सामाजिक श्रवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस का जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः श्रभाव है। ऐसा जान पड़ता है मानो वह बत्तीस करोड़ का जमबट तुच्य जातों , फिरकों और कबीलों का एक ढेर हैं, रंजस समुचे ढंर में अपनी एक सका कोई चैतन्य आर सामृहिक जोवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश स्थीर एक जाति नहीं है। तो फिर क्या यह छं।टे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय है ? क्या उन छोटे छाटे प्रक्शों में भी, जिन में भौगीलक खीर खन्य दृष्टियों से पूरी एकता है, सचेष्ट सामृहिक जीवन के कोई लच्चए हैं ? यह किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामृहिक जीवन होता तो वह अपनी स्वाधीनता को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति के मुकावले में भी बनाये रख सकता। यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छाटे जावित समूह हों श्रीर उन सब को मिला कर जिस जन-समुदाय को भारत कहा जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामृहिक जीवन की मन्द्रता

न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भी वैसी ही है।

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान श्रवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, तब इस बात को श्राँखों से श्रामल कैसे कर सकते हैं कि श्राज संसार की सब सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ?

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाजशास का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवस्य मन में सीचता है, और उसी के अनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्त में या जलवायु में कोई सनातन जैकालिक दुर्बलता है। यदि ऐसी वान है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्त में कभी पनप हो नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उत्तर उल्लेख किया है क्या केवल घुणान्तर-न्याय से पैदा हो गई है ? चेतन और निरन्तर सामूहिक चेष्टाओं के बिना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। किन्तु वैसो सामूहिक चेष्टाओं के रहते। फर विद्यमान दिहता कैसे आ गई ?

इन्हीं समस्यात्रों का उत्तर धाने के लिए हमें भागतीय इतिहास की सावधानी श्रीर सचाई से छानबीन करने की जरूरत है। यहाँ इस विवाद की विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल संत्रेप से श्रीर श्रामह के बिना मैं अपना मत कहे देता हैं। भारतवर्ण का प्राचीन इतिहास—लगभग ५५० ई० तक—एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का द्यानत जान पड़ता है। भागतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति की दृढ़ नींवें उसी काल में रक्खी गईं। उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति की जीवन-धाग मन्द हो गई, उस में प्रवाह श्रीर गित न रही । प्रवाह के श्रभाव से सड़ाँद पैदा होने

१ इस के एक नमूने के लिए दे॰ नीचे # ४ ड, छो।

सागी, खोर सड़िंद से कमजोरो। अनेक प्रकार के सचेष्ट और जीवित आर्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव और अवल जातें बनने लगे। प्रवाह गति तथा पारम्परिक विनिमय ज्यों ज्यों और जीएा होते गये, त्यों त्यों जन जातों के और दुकड़े होते गये, और एक सजीब जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, और इस के वे परिएाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था।

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत लक्षण है: अप्रसल रोग तो जीवन की चीणता और गति का बन्द ही जाना हो है। वह समाज संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को सूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक समाज के जीर्र्ण पथराये स्व गये देह को; श्रीर इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समक्ष कर उस की जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उस समाज-संस्थान के पत्त में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के देह श्रीर संस्कृति के तन्तु को-सुखे पथराये रूप में ही सही--जैसे तैसे बनाये रक्खा है: श्रीर यह भारतीय जाति श्रीर संस्कृति के व्यक्तित्व की मजबूती श्रीर हदता का ही परिणाम था कि अपने जीवन की मन्द्रा के समय भी उस ने अपने ऊपर इस ममाजन्तिस्थान के कप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया जा इसे शत्रुओं के मुकावने में जैमे तैमे बचाये और बनाये रख सका। उस सुखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की दुर्बल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों तक जैसे तैसे बनो रही है। उस वोच, विशेष कर १५ वीं, १६ वीं, १७ वीं शताब्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न खंगों में परस्पर विनिमय और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैहा करने की चेष्टायें हुई -- उन्हीं की हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्तु जीवन को मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहरें भो थोड़े हो समय में गित-शून्य हो गईं। समूची जाति का एक बनान की चेटायें कुछ नई जातें और नये किरके पैदा कर के ठढी हो गईं। उस जाति में जीवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विद्याम पैदा कर देने की जरूरत थी, जो ये लहरें न कर सकीं। उस प्रकार का विद्योभ पिछली डंढ़ शताब्दी की बाहर की चोटों से और पिछछम की तक्षण आर्य जातियों के संसर्ग से पैदा हो गया है, और आज वह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन जीवन के स्नीत को उमड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है।

इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उस की विद्यमान छिन्न-भिन्न जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता जानीय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रत्युत उस की मूच्छों को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामृहिक चेष्टाओं का परिकास है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मूच्छिन और निश्चेष्ट हुई पड़ी थी।

## § २६. भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता

हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता—आर्य और द्राविड का साम अस्य —शताब्दिया की कशमकश का, और देश का एक बनाने की चेतन चेशाओं का, परिणाम है। उन्हों चेशाओं से भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति में, प्रथाआं और संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच बात ते। यह है कि केवल भौगोलिक एकता से या जनता को भी एकता से किसी देश के इतिहास में सजीब एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश को ममतापूर्वक अपना देश और एक देश न सममती रही हो। उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारत-

वर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा अपनी मालुभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों और देवस्थानों की स्थापना की थी। हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों जंगलों और निर्यों को पिवत्र मानते हैं। हिन्दुआं के भिन्न भिन्न सम्मदायों में इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत किन सममा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और नानाहप धार्मिक सम्मदायों में एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की पिवत्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दू पन की एकमात्र पहचान है। सुसलमानों के भी अनेक पीरों, औलियों, विजेताओं, बादशाहों और शही हों की स्पृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सब तीर्थ और पिवत्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं—

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सिन्धि छरु॥
[यमुना गोदावरी नर्मग्न कावेरी सरस्वती गङ्गः,
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग!]

उसी प्रकार अपनं व्याइ-शादी और अन्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की सब निदयों से असीसें माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मालुभूमि और अपने पुरत्वों की लीलाभूमि और कर्मस्थली कर के जातते हैं। हमारे पुरत्वों ने तप, त्याग, दात, विचार और वीरता अधिद के जो महान् अनुष्टात किये थे, वे सब इसी भूमि में। भारतवर्ष की चत्या चत्या भूमि उन के महान् कार्यों की याद दिलाती है। हमारे पुरत्वा भी इसी प्रकार अपने पुरत्वों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत श्राचीन युग में उन के ये गीत थे—

जिस पे बीर नाचते गाते उत्लें जय-दुन्दुभी बजाय, सुखदा हो सा भूमि हमारी मेट वैरियों का समुदाय!

\$ \$ \$ \$

ये हेमाद्रि पहाड़ियाँ जंगल तरु-सम्पन्न हे पृथ्वी हम को करें दे मुख-दान प्रसन्न ।

**% % %** 

जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल। किये विक्रम के काम, जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, जिस पे धेनु अश्व-गण पद्मी करते हैं सुल-भोग निवास, तेज सींप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविलास।

\* \* \*

- श. यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूग्यां मर्त्या व्यैळवाः ।

  युध्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां वर्तत दुन्दुभिः ।

  सा नो भूमिः प्रशुद्रतां सपत्नानसपत्नं मा प्रथिवी कृशोतु ॥

   प्रायात १२ १
  - —স্থা০ १२, १, ४**१** ॥
- २. गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽत्ययं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।
  —वहीं, १२, १, ११।
- ३, यायां पूर्वे पूर्वजना विचिक्तिरे यस्यां देवा श्रासुरानभ्यवर्त्त्र्यम् । गदामश्वानां दयसम्ब विद्याभगं वर्षः पृथिवी नो द्यातु ॥ —वहीं १२, १, १ ।

इसी प्रकार आगले युग में वे फिर कहते थे-प्राथम्होक प्रतापी उनको बतलाते हैं देव उदार स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्में जो मनुष्य-तन धार ।

> 88 8 883

धर्म और संस्कृति के आचार्यों की तरह कालिदास जैसे कवियों ने भी भारतीय एकता का त्राइर्श बनाये रक्खा। कर्मठ राजनीतिहा, सैनिक, योद्धा श्रीर शासक उस श्रादर्श को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा।

### s २७ उस की अपने पुरलों और उन के ऋण की याद

अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरलों की कर्मस्थली के रूप में याद करना ऋयवा ऋपने देश के साथ साथ ऋपने पुरखों की याद करना राष्ट्रीय एकता स्त्रीर इतिहास की एकता का दूसरा स्त्रावश्यक लद्मण है।

केवल भूमि की ममता से, उन अपना देश और एक देश सममने से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरावों की अनेक पीढ़ियों का भी ममतापूर्वक अपना समम कर याद न किया जाय, और अपने बाद आने वाले वंशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही समता ऋनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही वृत्तान्त नहीं है, किन्त अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का

गायनित देवाः किस गीतकानि धन्याम्तु ते भारतभूमिभागे । स्वर्गापवर्गास्यदमार्गभूते मत्रन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्तात्॥ -- वि० पु०, २, ३, २४।

चित्र है। ऋोर पिछली पीढ़ियों का जीवनकार्य ऋौर चरित हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में विद्यमान है।

हम जरा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान दीखता है! श्रपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें श्रपना भोजन मिलता श्रीर जो हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने श्रपने भुजवल से जीता श्रीर खेती के लायक बनाया था। श्राज भी दे। चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें ना जंगली घास श्रीर बृदियाँ उसे घेर लें श्रीर जंगली जन्तु उस पर मॅडराने लगें! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि जिस में श्राज हजारों लाखों खेन, बगीचे, नालाब, नहरें, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाजार श्रीर बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से घिरी थी, श्रीर उसे हमारे पुरखों न साफ किया श्रीर बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपूर्वक उस की सम्भाल श्रीर रच्ना न करती श्राय ना उसे फिर जंगल घेर लें या पराये लेगा हथिया लें। सार यह कि श्रपने देश की जो बाह्य शकल श्राज हमें दीख पड़नी हैं, वह हमारे पुरखों के लगातार श्रमथक परिश्रम श्रीर जागरहकता का फल है।

त्रीर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुत्रों के लिए हम अपने पुरखों के ऋएी हैं? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं और संस्थाओं, हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, हमारी बेलिचाल और हमारी विचारशैली नक पर हमारे पुरखों की छाप लगी है। जिन विद्याओं और विज्ञानों को सीख कर आज हम शिचित कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋएी हैं।

यह ऋग का विचार, धार्मिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत पुराना विला आना है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का

१. दे० नीचे ६७६। बाद में केवल तीन ऋष गिने जाते थे, पर शुरू में चौथा—मनुख्यों या पढोशियों का—भी था।

ऋण है--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में -, श्रीर इस ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्तित पर वैसा ही ऋख चढ़ा हैं ! लेकिन पूर्वजों का ऋण वंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र फल्पना से सूचित होता है कि पूर्वजों और वंशजों के सिलसिले में एक ताँता-एक धारावाहिक एकात्मकता-जारी है। ऋण पाने श्रीर उनारने का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को ख्रौर हमारे इतिहास की एक धारा को बनाये रखता है ।

श्रीर अपने उस ऋग् का ठीक ठीक व्यौरा हमें श्रपने इतिहास ही से मिलेगा।

१ दे० नीचे % ३ ।

### टिप्पियाँ

#### 🕸 १. पाचीन भारत का स्थल-विभाग

जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगेल की कोई परिभाषा वर्तने हैं, तब यह याद रखना चाहए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न था, और उस समूचे काल में भागतवर्ष के भौगोलिक विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे। जानिष्ठत और राजनैतिक परिवर्त्तनों के अनुसार भौगोलिक संझायें और परिभाषायें भी बदलती रही हैं। तो भी बद्धत सी संझायें और परिभाषायें अने रु युगों तक चलती रही हैं, और यद्यपि उन के लचगा भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत बदलते रहे हैं तो भी उन विभिन्न लचगों की भी मानों एक औसत निकाली जा सकती है। मैंने साधारणत्या प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बत्ती हैं, ने बही हैं जो अचीन काल के अनेक युगों में थोड़ी बहुत रहो बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के 'श्रीसत" अर्थ में ही किया है।

यहाँ मुक्ते विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना है। प्राचीन भारत के नव भेदाः करने की भी एक शैली थी। वराहमिहिर ने बृहर्लाहता अ० १४ में मध्यदेश के चौगिर्द आठों दिशाओं में एक एक बिभाग रख कर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए विदर्भ (बगड) को आग्नेय कोण में (श्लोक म) और कीर (कांगड़ा), कश्मीर, अभिसार, दरद को ईशान (उत्तरपूरक) कोण में (श्लो० २९) रख हाला है! मैं ज्योतिष से एकदम अनिभन्न हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि यह बराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलिल ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो मह श्रिधिपति है उस के श्रतुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, वराहमिहिर के नै। विभाग तथा पुरागों के नव भेदाः (बा॰ पु॰ ४५, ७८) जिन के नाम मात्र किव राजशेखर ने उद्धृत किये हैं (कान्यमीमांसा पृ॰ ६२) एक ही वस्तु नहीं हैं। वे नव भेदाः हैं —

इन्द्रद्वीपः कसेरुरच ताम्रपर्णी गभस्तिमान् । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्वय वारुगः॥ ७३॥ श्रमं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः।

इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है: श्रीर नौवाँ जो 'यह द्वीप' है, उस में फिर महेन्द्र, मलय, सहा, शिक्तमान, ऋत्त, विनध्य श्रीर पारियात्र ये सान कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विनध्यमेखला श्रीर दिक्यन भारत है, श्रथवा हिमालय-हिन्दूकुश के विना समूचा भारत। बाकी सान कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है —

भारतस्यास्य वर्षस्य ५ ३ भेदाः प्रकीत्तिताः । समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते स्वगम्याः परस्परम् ॥ ७ ॥॥

ये नौ भेर भारतवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से परस्पर (स्थलमार्ग से) त्रागम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, त्रीर इस में प्रतीन होता है कि ये नौ भेर बहत्तर भारत के थे। त्रीर उस अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे— दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक प्रोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप का गंगा पार का हिन्द कहा है (दे० नीचे ह १८८ इ), तथा पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक कत-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक था (६०२८)।

दसरी तरफ जिन्हें राजशेखर पञ्च स्थलम् कहता है, वे मुख्यतः ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमांसा में उन्हीं का विस्तृत वर्णन है, श्रीर खुवंश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ निर्देश है। ज्वान च्वाङ और अन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्द (हिन्द) भी वही थे । भरत के नाव्यशास्त्र ( अप०१३, ऋरो० २५ ) की चार प्रवृत्तियाँ भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं--- अौड़-मागधी = प्राच्य, अवनती = पाश्चात्य, दािचणात्या, तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्यदेश और उत्तरा-पथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैं-पूर्वदेश, दिल्लिए।पथ, पश्चाहेश, उत्तरापथ ऋौर मध्यदेश (पृ०९३-९४)। बाबुपुराण के नाम हैं-मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ ऋौर ऋपर जनपद (ऋो० १०९-१३१) । इस से स्पष्ट है कि ऋपर जनपद= पश्चाहेश । ऋपर जनपदों की कुल गिननी के अन्त में पाठ है-इत्यंत सम्परीताइच. जिस के बजाय एक प्रति में है-इरंपेत हापरान्ताश्च, जिस से स्पष्ट हैं कि श्रापरान्त =पश्चाद्देश । रवृत्रंश में ऋपरान्त में कोंकए। के माथ केरल की भी गिनती है ( सर्ग ४, ऋो०५३-५४ ); शायद वहाँ ऋपरान्त शब्द केवल पच्छिमी तट के अर्थ में है।

किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद विन्ध्यवासिनः (१३१) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः (१३४) तथा पर्व-ताश्रियणः (१३५-१३६), अर्थान् विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले राष्ट्रों, को अलग गिनाया है—शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता की खातिर पर्वनग्वरुड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के कुल सात विभाग

<sup>1.</sup> किनिग्हाम-पन्श्येन्ट ज्योग्रफ़ी श्रॉव इशिड्या (भारत का प्राचीन भूगोता) पृ० ११-१२।

कियं जाते हैं। दीवनिकाय के अन्तर्गत महागोबिन्द सुत्त (१६) में भी भारत के सात विभागों की तरक संकेत हैं-

इमं महापठि रम् उत्तरेण श्रायतं दक्तिवनेन सकटमुखं सत्तथा समं सुविभत्तं...

िइत सहापृथियों को जो उत्तर तरक चौड़ी, दक्खिन तरक छक्डे के मूंह सो, श्रार सात हिस्सों में बराबर वँटी है .....]

(रोमन संस्क०, जि० २, पृ० २३४)

क्या सत्त-बाङ्मय के ये सात विभाग वहीं हैं जो पुराखों के ?

मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्त कभी कभी वह अयाग तक होती थी, ऋौर काशी 'पूरव' में गिनी जाती थी (बहरसंहिता १४,७)। त्राज भी भोजपुरी बोली की पिन्छमी उप-बोली पाबी कहलाती है, क्योंकि अन्तवंदियों की दृष्टि में बिहार के पच्छिमी छोर से पूरव शुरु हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह श्रीर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावग्ग, प ),श्रीर पतंजिल के महाभाष्य (२,४,१०) में भी धर्मसूत्री (बासिष्ठ १,८, बौधायन १,१,२५) के अनुसार कालकवन को आर्यावर्त्त की पूरवी सीमा कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-पर्गना का जंगल है, ऋौर यदि वैसा हो तो मध्यदेश के दें। लच्चणों का अन्तर बौद्ध और अबौद्ध लच्चणों का अन्तर नहीं, प्रत्यत पुरानी और नई परिभाषात्रों का अन्तर है।

द्विण काशल (अतीसगढ़) कान्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश में था, किन्तु नाव्यशास में कोशालों की 'प्रवृत्ति' (रंग-रूप वेषभूषा) दांचिरणात्या गिनी गई है। असल में वह पूरव श्रीर दक्खिन की सीमा पर है।

पृथ्दक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल रूपरेखा श्रीर मारतभूमि में की जा रही है। जान पड़ना है कि राज- रोखर का यह कथन पुरानी परिपार्टी के अनुसार था, जो कालिदास के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पिछक्रमां सीमा देवसभ का स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतछालि ने पूर्वोक्त प्रकरण में अदर्श को आर्यावर्त्त की पिछक्रमी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा बोधायन धर्मसूत्र में वही अदर्शन (सरस्वती का वितशन) है; इस कारण देवसभ कहीं उसी की सीध में—उसा की देशान्तर-रेवा में—रहा होगा।

#### <sup>38</sup> २. पच्छिम पंजात की वोली—हिन्दकी

पिछम पंजाब की बोली का नाम अंग्रेज लेखकों ने वहदा रक्छा है। लँहदा का शब्दार्थ है उत्तरता, और उस का दूसरा अर्थ है सूरज के उत्तरने की दिशा अर्थान् पिछम। भाव भाव पव १, १, ५० १३६ टिव २ में भियर्सन लिखने हैं कि ठीक नाम लँड्रोचड़ बोली, लँड्द दी बोली, या डिलाही

१ भारतभृमि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने अज्ञानवश इस नाम-करण का दायित्व सर ज्यौर्ज वियर्जन पर डाला था। उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने मुमे लिखा कि वे इस दायित्व से अपने को बरी करते हैं; यह नाम अंग्रेज़ी में चार्जास बरस से चलता था इस लिए उन्हों ने अपना किया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख लाँहदा और लाँहदी (दुलेटिन ऋाँच दि स्कूल ऋाँच स्त्रीर्यटल क्टडीज़, लांडन, जिं० ५)—सेवने की किया की। लाँहदा शब्द पहले पहले पहले मि० टिस्डाल ने चलाया था। डा० आहेम बेली को वह शब्द लाटका, और उन्हों ने लाँहदी शब्द खलाना चारा, उसी के विरुद्ध सर ग्रियर्सन का उक्त लेख है। उस के अन्त में वे कहते हैं—"यदि भारतीय विद्वान ( पिन्ड्रिमी पजाब की ) इस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए कोई नाम चाहें, तो अब्हें स्वयं वैसा नाम गढ़ना होया"। मैं उसी माँग को पूरा कर रहा हूँ, और वह भी अपनी नई गढ़का से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर। हिन्द्रकी मेरी मातृभाषा है।

होना चाहिए, लँहरा केवल संज्ञिप्त संकेत है। श्रंप्रेजी में वह संकेत भले ही चल सके. पर हिन्दी में उसे लँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी को पिच्छम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्खी मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द वर्त्त डाला है। पच्छिम पंजाब में पूरव पच्छिम को डिमार, डिलाह (डीं-उभार, डीं-लाह; डीं = दिन) भी कहते हैं। इस लिए डिलाही शब्द भी अच्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाई। कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ के निवासी। डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी. उत्तरपूरवी बालियाँ हैं, ऋौर एक गौए बोली खेनगुनी-जाकरी सलेमान की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपूरी तो हिन्दुकी कहीं नहीं कहलाती. पर थली का डेरा-इस्माइलखाँ में, श्रीर मुलतानी का मुजफ्फरगढ़ डेरा-गाजीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी हिन्दकी अर्थात उपरलं। हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली हजारा में ऋौर उत्तरप्रवी कोहाट में हिन्दका कहलाती है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह की जानी है कि सिन्ध नदी के पश्छिम पठानों को बेली परता तथा हिन्दुत्रों की डिलाही है, जाहिन्दुत्रों की होने के कारण हिन्दर्का कहलाती है! खेद है कि डा॰ प्रियर्सन ने भी असावधानी की मौंक में यह ज्याख्या स्वीकार कर ली हैं ( वहीं पू॰ १३६ )। यह ज्याख्या ऐसी ही है जैसे टक्करी ( लिपि )=ठाकुरों की ( ज. रा ए. सो. १९११, पृ० ८०२-८०३ ), या केल ( मंडा जाति )=सन्त्रर । हिन्दकी की बेलने वाले हिन्दन्त्रों की

३. टक्करी का वास्तविक धर्ध है टक्क देश — स्थालकोट के चौगिर्द — की । मुंड जाति के लोग ध्रपने लिए जो नाम वर्तते हैं, उसी का ध्रार्थ रूपास्तर है के ल; मुंड भाषा में उस शब्द का ध्रर्थ है मनुष्य ।

अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। श्रीर पठानों के देश में हिन्दुओं की हाने के कारण हो यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो सिन्ध में उस के हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है? हिन्दू और हिन्दकी का मूल भले ही एक है—सिन्धु। स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, श्रीर यह भी ठीक है कि वह हिन्दु श्रों की अर्थात सिन्धु-काँठ के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे श्रर्थ में तो उस इलाके में किराइ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी—श्रथीत् उपरले सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को सिन्ध से भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी—श्रथीत् उपरले सिन्ध-काँठे की—कहा जाना है। हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पिन्छम-दिक्खनी प्रदेश था, जब कि श्राजकल का मिन्ध सौबीर देश कहलाता था (दे० नीचे इह ३४, ५४, १०५)। इमी लिए मैंने लहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है।

### 🤏 ३, ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्तव्य का विचार

चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार खाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार और सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि सं प्रकट करता ही है, और उस के वैसा करने पर तब तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के प्रतिकृत न हो। यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकृत है। मले ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक विचारों या अन्ध विश्वासों में भी लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने

वालों में समाज के प्रति श्रीर राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य का विचार पैदा किये विना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए श्रपने को एक सामा- जिक श्रीर राजनैतिक प्राणी या एक समृह का श्रंग सममना श्रावश्यक था, जिस समाज श्रीर समृह में वह श्रपने पूर्वजों श्रीर वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कर्त्तव्य-भावना को पैदा करता था उसे तो श्राधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा।

---:0:----

### प्रन्थनिदेश

#### थ्र. भौगोलिक विवेचन के लिए

होरिडक-इंडिया (भारतवर्ष), आक्सक्र के १६०४; -- ब्रिटिश विश्वकीष (इन्सा-इक्कोपीडिया ब्रिटानिका) १३ संस्क्र० में पृशिया के प्रदेशों विषयक अनेक लेख।

इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज़ (भारत भीर पहोसी देश), सब्दर्भ पशिया (दक्किनी एशिया), तथा हिमालय रिजन्स (हिमालय-प्रदेश) सीरीज़ों के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

मध्य पशिया की पेटलस कोक्युंकइ, तमेइके (Tameike), श्रकसका, तोकियों से प्र०। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक अतन करने पर भी मुन्ने अभी तक देखने को नहीं मिली।

ईलियट—क्काइमैटोलै।जिकल ऐटलम श्रॉव इंडिया ( भारत की ऋतु और जबवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका॰, १६०६।

क्षयचन्द्र विद्यालंकार—भारतभूमि श्रौर उस के निवासी (भारतीय इति-हास का भौगोलिक श्राघार का २ संस्क॰ ), भागरा १६८८, पहला स्वयह ।

मेजर सालट कृत मिलिटरी जिन्नोंग्रफ़ी न्नॉच दि ब्रिटिश कौमनवेसथ (ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोज ); मेजर मेसन कृत कटस् इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एटसेटरा (पश्चिमी हिमाजय, करमीर बादि के रास्ते), सर्वे बॉब इंडिया द्वारा प्रका॰ १६२२; रायसाहेब पतिराम कृत गढ़वाल; स्वेत हेडिन कृत ऐकौस दि हिमालयज़ (हिमालय के बारपार); शेरिंग कृत उत्तर आर दि वेस्टर्न टिबेट (करी अथवा पिक्वमी तिब्बत); यंगहस्बैगड कृत सहासा बादि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर से देखा है। सत्यदेव परिवाजक कृत मेरी कैलाशयात्रा से भोटियों के जीवन, कुमाँडना गत्न शब्द तथा अलमोका से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय मुक्ते मिला था। राहुल सांकृत्यायन की तिब्बतयात्रा विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ के वैमासिक) में प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुक्ते उत्तरी नेपाल, तिब्बत और ज़वास का बहुत कुड़ परिचय मिला है।

#### इ. भाषाओं श्रीर जनता की पड़ताल के लिए

प्रियर्सन—िर्ताग्वस्टिक सर्वे अाँव इंडिया (भारतवर्ष की भाषाविषयक पद-ताल), कलकत्ता १६०३-१६२८ (एक-आध जिल्द निकलना अभी बाकी है), विशेष कर पहले भाग का पहला खयह तथा अधेक भाषा-वर्षान की मुमिका।

सेंसस अवि इंडिया (भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भागा!!१ रिपोर्ट ष्ठ० ६-भाषा, तथा भाग ४-वजोचिस्तान ।

रिस्ली—दि पीपल श्रॉव इंडिया (भाग्त के लोग), २ संस्क०, कलकत्ता श्रीर लंडन १६१४।

रमाप्रताद चन्द--दंडो-ग्रार्थन रेमेज़ (बार्यावर्त्ती नस्तें ) भाग १, राजशाही

त्रा मेले और मार्क्ल को आं—ले लांगे दु मीं द (संनार की भाषायें), परी

[ A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde Paris 1924. ]

हेडन-रेसेंज श्रॉव मैन ( मनुष्य की नखें )।

भारतभूमि, खरह २।

त्रोभा-प्राचीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्कः, प्रजमेर १६१६।

राधाकुमुद मुखर्जी--फंडेमेंटल यूनिटी श्रॉव इंडिया (भारतवर्ष की बुनिवादी एकता), बंदन १६१४।

#### उ. प्राचीन भूगोल के लिए

राजशेखर—काव्यमीमांसा (गा० घो० सी०, सं०१) घ० १७। वराहमिहिर—गृहत्संहिता (विजयनगरम् संस्कृत सीरीज, सं०१२) सुधाकर हिवेदी सम्पा०, घ० १४।

मार्कराडेय पुरास ( नीवानम्द प्रका॰ ), तथा पार्जीटर कृत चनुवाद विक्लिश्री-थिका इंडिका संशीज में, च॰ ४४-४७।

वायुपुराख ( आनन्दाश्रम प्रका॰ ), अ० ४४।

विष्णुपुराण (जीवानन्द), अंश २, अ०३।

श्रीमद्भागवत पुरास ( श्रीवेंक्टेश्वर ) स्कन्ध ४, ४० १६, १७, १६।

भरत—नाट्यरास्त्र (कान्यमाला सं० ४२, निर्यायसागर) ४० १३, १७। कालिदास—रघुयंश, सर्ग ४।

किनगहाम-पन्श्येन्ट जिश्रोमफी श्रॉव इंडिया (भारतवर्षं का प्राचीन भूगोत), लंडन १८७१।

वैटर्स-म्रॉन बवान च्वाङ्स ट्रेंबरस् (य्वान च्वाङ की यात्रा), लंडन १६०४। स्टाइन-कत्हणज्ञ क्रीनिकल स्रॉब दि किंग्स् स्रॉव कश्मीर (करुइण की राजतरंगिणी का संग्रेज़ी श्रनुवाद), लंडन १६००, भाग २, भूगोल-सम्बन्धी परिशिष्ट।

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्त्री—कौन्द्रीज्यूशन्स् टुदि स्टडी श्रॉव दि एन्ध्येंट जिन्नीत्रका श्रॉव इंडिया (भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन-परक लेख), इं ॰ का॰ १६१४, ए० १४ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और अब्हा उद्योग था जी कि तेखक की बकाल मृखु से अध्रा रह गया।

भारतभूमि, परिशिष्ट १।

मन्दलाल दे-जिन्नोन्नाफ़िकल डिक्शनरी श्रॉव पन्श्येन्ट ऐंड मैडीवल इंडिया (प्राचीन भीर मध्यकालीन भारत का भौगोखिक कोष),

२ संस्फ॰, संडन १६२७। इस कीच के संकलन में जितना अम किया गया है यदि उत्तने ही विवेक से भी काम खिया गया होता तो यह एक धमुख्य संब्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाधिकता पर निर्भर नहीं किया जा सकता। लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं। "काखी नदी (पूरबी)-कुमाऊँ में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में मिलती है " कसीज प्रवी काली नदी के पष्टिस तट पर है उस के गगा से संगम से ३-४ मील । "" कुमाऊँ में पैदा होने वाली काली नदी कबीज को अपने पष्टिक्स रखते हुए गंगा में सिलना चाहे तो उसे गोमती, रामगंगा और गगा के ऊपर से काँद कर गगा-जमना-दोसाब में बाना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय इमाउँ की काली (शारदा) और दोश्राव की काली को एक समझ बैठे हैं। "केक्य-ज्यास और सतलज के बीच एक देश "दे॰ गिरिजजपुर (२) ।" "गिरिजजपुर (२)-केक्य की राजधानी "। किंगहास ने गिरिवल की "जबाद्धपुर से शिनास्त की है।" किन्तु कर्निग्रहाम ने जिस बजालपुर से केक्य की शिनायत की है, वह जेहताम जिले में हैं न कि ज्यास-सतताज के बीच। "बाहीक-स्यास और सतलज के बीच केक्य के उत्तर"।" बाहीक कोग सतकन और सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रावी और आपना नदियां के पश्चिम, "उन की राजधानी शाकक थी।" शाकक (स्यातकोट) भीर राजी के पष्टिम का देश व्यास-सतजा के बीच है यह मनोरंजक आविष्कार है! "जावालीपर-जबतपर" ! किन्त श्रमिक्षेकों में जालोर का नाम जावालिपुर है-एपि॰ इं॰ १, पृ॰ ४४. ए० ७७। इत्यादि ।

# पाचीन काल

### द्सरा खण्ड-

## श्रार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक

#### तीसरा प्रकरण

### मानव और ऐल वंश

### ह २८, मनु की कहानी

हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में भी हमारे देश में घटनात्रों के बृत्तान्त रखने की प्रथा थी, त्रीर उन बृत्तान्तों अथवा ख्यातों की—जिन्हें पूर्वजों से वंशजों तक एक परम्परा में चले आने के कारण हम अनुश्रुति कहते हैं—महाभारत युद्ध के समय के करीब एक संहिता (संकलन) बनाई गई, जिसे पुराण-संहिता अर्थात् पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं

<sup>1,</sup> इस वर्ष के जिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में श्रुति और श्रुत राब्द का श्रधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे राब्द श्रव धार्मिक श्रुति के जिए परिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक बटना श्रों का उल्लेख "इत्येवमनुशुश्रुम—हमने ऐसी बात परम्परा से भाती सुनी है" भादि मुहावरों से भी प्रायः किया बाता था (प्रा० ध्र० १० १८)। श्रानु-श्रु में भगवों से सुनने का ठीक भाव भी था जाता है, इसी जिए भने श्रानुश्रुति राब्द गढ़ जिया है, यथि भाववाधी संशा के रूप में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन वाक्मय में नहीं मिखता।

विषयक अनुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक पराण-संहिता के अनेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी पौराणिक श्रनुश्रति से जाना जाता है । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने सभ्यता के श्रवशेष भी हड़्पा (जि॰ मंटगुमरी श्रथवा साहीवाल, पंजाब) श्रीर मोहन जो दड़ीर (जि॰ लारकानो, सिन्ध ) श्रादि स्थानों की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं हो पाई, और उन के आधार पर शृङ्खलावद्ध इतिहास अभी नहीं वन सकता। फलत: प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक पौराणिक अनुश्रुति ही है। वह अनुश्रुति अब हमें जिस रूप में मिलती है, वह अत्यन्त विकृत और अष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक ह्यानबीन श्रीर तुलनात्मक श्रध्ययन की पद्धति से उस के सत्य श्रंश की मिथ्या मिलावट से सुलमाने का जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों में श्रंप्रेज विद्वान पार्जीटर का प्रमुख स्थान है। अगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यतः पार्जीटर के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे प्रन्थ एन्श्येट इंडियन हिस्टारिकल टैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है।

पुरानी अनुश्रुति में बहुत सी किल्पत कथायें भी मिली हुई हैं। इन कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थान् मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती। लोगों की दशा मछलियों की सी थी, अर्थान् बलवान् निर्वल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक बलवान्

१ दे० नीचे \$8 ४।

श्रेमोहन को दही क्यांत् मोहन का खेड़ा। कुरुचेत्र में खेड़ा पुरानी बस्ती के भन्नावशेष देर को कहते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी क्यों में हिन्दकी में भिड़ शब्द प्रचित्तत है।

का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। राज्य-प्रबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज में से झठा भाग देना स्वीकार किया।

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में मंगठित हो कर रहना न जानने थे, और उस के बाद एक समय आया जब कि वे उस प्रकार रहना सीख गये। लेगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की और उसी दिन राज्य-व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न मातें, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्भ होता है उस समय नक वे यह मीख चुके थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब खेती करना भी जानते थे।

#### ६ २९. मतुका वंश

मनु के नौ या दस बेटे बनाये जाते हैं, ऋीर, कहते हैं, उस ने सारे भारत के राज्य को ऋपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में से सब से बड़े

१. मनु के साथ प्रजा के ठहराय की बात के लिए दे० अर्थ० १, १३ । राज्य-संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और कल्पनायें की हैं। ठहराय का सिद्धान्त जैसे आधुनिक थुरोप के राजनीतिशास में प्रसिद्ध है, वैसे टी यह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ ठहराय वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्त्रियों की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति है। यह भी ध्यान रहे कि राज्य के उज्जव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कल्पना न थी (दे० नीचे ६ ६० ऋ)।

बेटे इक्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी ऋयोध्या थी। इत्वाकु के वंशज मानव वंश या "सूर्य वंश " की मुख्य शाखा थे। एक बेटे को पूरव की तरफ त्राजकल के तिरहत ( उत्तरी विहार) में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। वैशाली नगरी त्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खँडहर उत्तरी विहार में मुजायकरपुर जिले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं। सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे।

मन के एक और पुत्र करूप के बंशज करूप या कारूप चात्रिय कहलाये। वे डीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोए) के पिच्छम श्रीर गंगा के दक्षियन त्राधुनिक बघेलखण्ड और शाहाबाद में था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूप या कारूप देश कहलाता था।

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की श्रोर था। शर्याति का पुत्र हुआ आनर्त्त और आनर्त्त के फिर तीन पुत्र हुए-रोचमान, रेव श्रीर रैवन । एव का मनलब सम्भव है वंशज हा । श्रानर्त्त के कारण उस देश का नाम आनर्त्त हुआ, और रेवा (नर्मदा) नदी तथा रैवत ( गिरनार ) पर्वत अब तक हमें रेव और रैवत का नाम याद दिलाते हैं। श्रानर्त्त देश की राजधानी कुशस्थली ( द्वारिका ) थी। कहते हैं त्रागे चल कर पुरुयजन राचसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया।

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के ऋतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का राज्य यमुना के पिच्छमी तट पर कहीं था, और दूसरं एक बेटे धृष्ट के बंशज धार्ष चत्रिय पंजाय में राज्य करते थे।

इच्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाने हैं। किन्तु उन में से मुख्य दो थं। बड़ा बेटा विकुद्धि या शशाद ऋयोध्या के राज्य का उत्तरा-धिकारी बना। फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुत्रा, जिस के कारण यह बंश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया।

इत्वाकु के छोटे बेटे निमिने अयोध्या और वैशाली के बीच विदेह देश में सूर्यवंशियों का एक श्रीर राज्य स्थापिन किया, जिस में उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की। इस वंश के सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती) नदी अयोध्या और विदेह के राज्यों को अलग करती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा बैशाली में, कारूप देश में, आनर्त्त में, यमुना के पिन्छमी तट पर नथा पंजाब में कई राज्य थे, जो सब मनु के "पुत्रों" अर्थात् वंशजों के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सा कहना कठिन है। और इन सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश (अथवा सूर्य वंश) कहने हैं।

#### ६ ३०. ऐल वंश या चन्द्र वंश

किन्तु इच्वाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रनापी राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा ऐक, श्रीर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्रयाग के सामने भूसी के पास अब भी

वंशक या अनुयायी के अर्थ में पुत्र शब्द समृचे भारतीय वाक्मय में पाया
 बाता है। ठीक बेटा-बेटी के धर्थ में उस के मुकाबले का अपत्य शब्द है। नमृने के
 जिए सुन्तिपात की १११वीं गाथा में यह बात बिजकुल स्पष्ट होती है—

पुरा कपित्ववस्थुम्हा निक्खन्तो लोकनायको । अपुष्ट्यो थ्रोक्काकराजस्य सक्युपुत्तो पुभंकरो॥

एक गाँव है पोहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान समका जाता है। कहते हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी श्रप्सरा थी। उन का वंश एळ वंश वि चन्द्र-वंश कहलाता है। एळ वंश ने शीघ ही बड़ी उन्नति की और दृर दृर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर श्रोर नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की स्रोर गंगा-तट पर कान्यकुब्ज (कन्नौज) में एक नया राज्य स्थापित किया। प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुन्ना जिस के पुत्र का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा।

#### ६ ३१ ययाति और उस की सन्तान

ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पिरुद्धम, दिक्खन श्रौर दिक्खनपूर्व के प्रदेश जीते, श्रौर उत्तरपिरुद्धम तरक सरस्वती नदी तक सब देश अधीन किया। इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों में निःशङ्क घूमना था। वह आर्यावर्त्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवर्ती था। उस के पाँच पुत्र थे—यदु, तुर्वस, दृह्यु, अनु श्रौर पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, श्रौर उस के वंशज पौरव कहलाये उस के दिक्खनपूर्व का प्रदेश तुर्वसु को मिला, अर्थान् उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश में थे, अपने अधीन किया। उस के परिद्यम केन, बेतवा

१, एक उटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की खड़की हुळा थी जिस ने सोम (चन्द्रमा) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया था। वह कहानी केवल ऐळ शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गई दोखती है। ऐळ शब्द का इळावृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, और यह सम्भव है कि ऐळ लोग पहले इळावृत (मध्य हिमालय) से आये हों (प्रा० भा० ऐ० आठ, पृ० २६७—३००)।

श्रीर चम्बल निद्यों के काँठों का प्रदेश यदु की दिया गया। चम्बल के उत्तर श्रीर जमना के पिच्छम का प्रान्त दुग्रु की मिला, तथा उस के पूरव गंगा-जमना-देशश्राव का उत्तरी भाग श्रर्थात् श्रयोध्या से पिच्छम का प्रदेश श्रमु के हिस्से श्राया। यदु के वंशज यादव श्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, श्रीर उन की शाखायें श्रागे दिक्खन की श्रोर फैलने लगीं। उन की एक शाखा हैह्य वंश कहलाई जिस ने थादवों के भी दिक्खन बढ़ कर श्रपना राज्य स्थापित किया।

#### 🕴 ३२. सम्राट् मान्धाता

कुछ समय बाद यादव वंश में शशिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। जान पड़ता है उस ने अपने पड़ं स के दुह्यु और पौरव राज्यों को जीत लिया। पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई देती। शशिन्दु की लड़की निन्दुमती ने अयोध्या केराजा मान्धाता में व्याह किया। मान्धाता इदशकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ। वह चक्रवर्ती और सन्नाद तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उस ने चारों तरफ दिग्विजय किया। अड़ौस-पड़ौस के सब राज्य उस के अधीन हो गये। सन्नाद शब्द पहले पहल उती के लिए बर्ता गया। "जहाँ से सूरज उगता और जहाँ जा कर ह्रवता था, वह समूचा यीवनाश्व मान्धाता का त्रेत्र कहलाता था।"

<sup>1.</sup> टाबीन आर्य नामों के विषय में एक छोटी सी बात समक खेने की है। प्राय: पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष या खी का नाम बनाया जाता है। पिता के नाम के पहले स्वर की प्राय: बुद्धि हो जाती और अन्त में कंई प्रत्यय खरा जाता है, जैसे युवनाश्व का बेश यीवनाश्व, अमूर्त्तरयस् का आमूर्त्तरयस्, इतवीर्य का कार्त्तवीर्य, अवि का आहेय, अर्व का श्रीर्व, जमदिश का आमद्गन्य, दशस्य का दाशस्थ । बहुत बार माता के नाम से या वंश या देश के नाम से भी उपनाम

पौरवों का देश श्रीर कन्नीज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया। जान पड़ता है श्रातत्रों (श्रमु की सन्धात) के राज्य पर भी उस ने श्राक्रमण किया, श्रीर यह तो निश्चित है कि पंजाब की। सीमा पर दुखु वंश के राजा श्रंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया श्रीर मार डाला। यादव लेगा मान्याता के सम्बन्धी थे, उन्हें उत ने नहीं छेड़ा; किन्तु दक्तिवन में हैहयों के प्रदेश की उत ने या उत के पुत्रों ने श्रवस्य जीता। मान्धाता के पुत्र पुरु-कुःस की रागी का नाम नर्भश था, श्रीर शायद उती के नाम से रेवा नदी नर्भश कड़ताने लगी। नर्भश नदी के बीच एक टारू पर पारिधात्र श्रीर श्रदत पर्वतों के चरणों में पुरुकुःस के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। श्राजकत भी उत जगह को मान्याता कहने हैं।

किन्तु उत सुरूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका; हैहय राजा महिष्मन्त ने उनजीत कर उत सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती रकता। महिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यानार का बड़ा भारी केन्द्र रही। महिष्मन्त के उत्तराधिकारी भद्रश्रेण्य ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, श्रीर काशी तक को जीत लिया, जिस का बृताना हम आगे कहेंगे।

उधर पुरुकुत्स के बाद श्रयोध्या कां श्रवनित के समय कान्यकुटज का राज्य भी कुञ्ज समय के लिएचमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुन्ना जा हैह्य महिष्मन्त का समकालीन था।

बनाते हैं, जैसे पृथा का बेटा पार्थ, शिवि वंश या देश की कन्या शैव्या, केकय की कैकेयी, मद की मादी। इतिहास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रिट्ड व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में फरक करने के जिए उपनाम साथ जगाने से सुभीता होता है, जैसे कार्चर्य श्रीर राम दाशरिथ, भरत दौष्य न्त और भरत दाशरिथ, इत्यदि। बहुत व्यक्तियों का असज नाम इतिहास में भूजा जा चुका है और इम उन्हें खाजी उपनाम से जानते हैं, जैसे शैव्या, मादी, कैकेयी आदि।

#### § ३३. गान्धार राज्य की स्थापना

मान्धाता के विजयों के कारण त्रानव त्रौर दुह्य लोगों को पंजाब की तरफ खलकना पड़ा। दुह्य वंश में इसी समय राजा गान्धार हुत्रा जिस के नाम से त्राधुनिक रावलिंडी के उत्तरपिट हम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा। दुह्य जित्रय बड़े दृढ़ और बीर थे। कहने हैं, गान्धार के पाँच पीड़ी बाद उन्हों ने पिट्यम के देशों को भी जीत कर उन में त्रपने कई राज्य स्थापित किये।

### § ३४. पंजाब में उशीनर, शिवि और उन के वंशज

श्रातय वंश में इस समय उशीतर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये। उन में से यौधेय चित्रय बहुत प्रसिद्ध हुए। यौधेयों का राज्य दिक्ख पिक्छिमी पंजान में अनेक शताब्दियों तक बना रहा; उन की बीरता के बनान्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उन के वंशज अब जोहिये कहलाने हैं। नीली-बार अर्थान् नीली (निचली सतक्ज) के तट का बांगर अब भी उन के नाम से जोहिया बार कहलाता है।

उशीनर का पुत्र शिवि उत से भी ऋधिक प्रसिद्ध हुऋा। वह भी चक्रवर्ती राजा था। दक्षियनपच्छिम पंजात्र में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर था, जिसे ऋाजकल शारकाट सूचित करता है<sup>३</sup>। उस का नाम शिविपुर

१, दे० भी चे # ४।

२. शिवि, धन्यष्ठ, सिन्धु और सीवीर की स्थित क्रपरेखा में पार्बाटर के बक्शे के प्रतिकृत रक्खी गई है। शिवियों कौर धन्यहों की स्थित सिकन्दर के साक्षमण्य प्रतान्त से वानी जाती है (देव नीवे \$\$ १२०-१२१)। लाहीर धन्तालय में एक देगचा पहा है जो डाव फोगज को शोरकोट के खँढरों से सिला था; उस पर गुस-बिप में एक पक्ति जिली है जिस से स्थित होता है कि वह शिविपुर के भिक्खामों के विहार के जिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट की अभिवात उसी से निरिचत हुई है (जनेल श्लॉव दि पंजाब हिस्टीरियल सोसाइटी, जिव १, १०१७४)। सिविस्तान का इजावा भी स्वस्त नपिस्तुम पंजाब से बहुत दूर नहीं है। देव नीवे \$ ५ ॥

शिविया उस के वंशजों के कारण ही हुआ। शिविपुर का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार (जंगली रेगिस्तान) न था, उस में अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। उस के आिक सिन्ध प्रान्त के उत्तरपिच्छमी कीन में दर्श बोलान के ठीक नीचे भी सिविया मिविस्तान प्रदेश हैं।

शिवि के वंशजां की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रही, किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित किये। इत में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा अम्बष्ठ और सुवीर के वंशज अम्बष्टों और सौवीरों का नाम भी हम आगे अनेक बार सुरेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी और चिनाब के बीच और शायद रावी के पूर्व भी था। केक्य में चिनाव के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पिन्छम का प्रान्त भी, अर्थात् आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सिम्मिलित थे। अम्बष्टों का राज्य चिनाब के निचले काँठे पर थार। उन के साथ लगता हुआ सिन्ध-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात और सिन्धसागर देशबाब का दिन्खती भाग सिम्मिलित थार। सिन्धु और सौवीर का नाम प्राय: इकट्ठा ही आता है। सौवीर देश सिन्धु देश के दिक्खन समुद्रतट पर थार। यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्बष्ट, सिन्धु और सौवीर आदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाब में बने रहे। आगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे।

१ दे० विञ्जनी पादटिप्पणी।

२ दे० नीचे § १२१।

३ हेरा-गाज्ञांखाँ, हेरा-इस्माइबखाँ जिले।

४. पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान सौबीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, परन्तु सौबीर देश महासमुद्र के तट पर था—जिलिन्द्पञ्छो (ट्रॅकनर सम्पा०, पुनर्मुद्रण, खंडन,११२८), ए० ३४१। दे० डा० हेमचन्द्र रायबीधुरी कृत पोलिटिकल

### § ३५. पूर्ती आनत्र राज्य तथा मगध में आर्थी का प्रथम प्रवेश

त्रानव राजा उशीनर का एक और भाई था—ितिते हु। वह भी उसी के समान प्रतापी था। उस ने पूरव की ओर प्रयाण कर वैशाली के पूरव-दिक्खन आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों में एक राज्य स्थापित किया। तिति हु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुटज के राजा हुश का होटा बेटा अमूर्तरया हुआ, और उस का बेटा गय। गय आमूर्तरयस एक

हिस्टरी श्रांच एन्ह्येंट इतिहया ए० ३१=, दि० १ भी : हिन्तु रायचौद्धरी वा यह विचार ठीक नहीं है कि सोबीर आयुक्ति जिन्य प्रान्त का केवल दक्तिनी भाग था, तथा भिन्धु उत्तरो भाग । सौबीर देश में चाधुनिक समुवा सिन्ब प्रान्त सम्मिबित था. क्योंकि उस की राजधानी शहर या शहर नगरा थी (दीव्यतिकाय, रोमन संस्क. जि॰ २, १० २३४), जो ब्राधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोगी शहर है। सीवीर के उत्तर श्राधनिक विनयसागर दोत्राव का दक्तिवनी ग्रंश तथा डेराजान प्रदेश विन्धु नदी का काँठा होने से मिन्यु कडकाता था । संस्कृत सैन्यत श्रीर पालि मिन्यत शब्द घोड़े के बाची हैं। कुएडककुठिकृतिन्धव जातक (२४४) से यह पाया जाता है कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारत में सिन्यव बेवने धाते थे। भोजाजानीय जातक (२३) में भी भिन्धव शब्द है, पर वहाँ उस के उत्तरापथ से भाने की बात नहीं है; तत्र इलनालि जातक (१) में उत्तरा-पथ के अस्सवाणिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के जिए सिन्धव शब्द नहीं है। तो भी जातक २४४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे: फजतः सिन्धु देश उत्तरापय में था। आधुनिक सिन्ध पच्छिम में है न कि उत्तर में (दे॰ ऊपर S ६)। पंताब के नमक के लिए भी संस्कृत में सैन्धव शब्द है, जो हिन्दी में सेंधा बन गया है। नम्क की पनाहियाँ निन्यमागर दोश्राव के उत्तरी भाग में हैं। इप प्रकार पौराणिक और पालि दोनों वाक् नयों में सिन्धु देश से डेराजात चौर उस के साथ लगा सिन्धसागर दोग्राव का प्रिंद्यमी धौर द्विखनी धाश ही सममना चाडिए।

साहसी व्यक्ति था। वह ऋपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा।वना। उस ने काशी के पूरत के जंगली प्रदेश में, जा आगे चल कर मगध कहलाया, पहले पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राज्य देर तक टिका नहीं।

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह संजिप्त यत्तान्त है। मत् या इद्याक से ले कर उरा नर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के समय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक बनान्त हम ने कहा है अपने को आर्थ कहते. और अपने देश को आर्यावर्ता। ऊपर के बतान्त से प्रकट है कि आय्यीवर्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे. श्रीर उन की नई नई शाखायें फूट फूट कर श्रायीवर्त्त की सीमाश्रों को निरन्तर आगे बढाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जा राजा श्रधीनता मनवा लेता वह चक्रवर्ता कहलाता, श्रीर जा समुचे श्रार्यावर्त्त को ऋधीन कर लेता वह सम्राट् होता।

<sup>े</sup>दे• ८३ ६ ।

#### चौया प्रकरण

### हैहय वंश तथा राजा सगर

### इ ३६. कार्त्त शीर्य अर्जुन

पित्रले प्रकरण में हम देख जुके हैं कि है हम लोगों का राज्य उस प्रदेश में था जिसे आजकज दिश्यनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्धाता था उस के पुत्रों ने नर्मरा नदी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायों न रहा, और है हय राजा महिष्मन्त ने पुरुश्वत्स के हटते ही आप प्रेरों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महिष्मन्त के पीछे है हयों की और भी समृद्धि हुई, और उन्हों ने मध्यदेश (गंगा- थमुना-कांठे) तक को कई बार विजय किया। अयोध्या के बंश में मान्धाता से उन्नीसवी पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद है हयों ने उत्तर भारत पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे। महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेण्य हुआ, उस ने पूरव तरफ काशी राज्य तक को जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेण्य के लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुत्र ही समय बाद उसे वाराणसो छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी। क्रेमक राज्य ने इस अवयवस्था में काशो पर अवकार कर लिया, और उसे हटा कर हैहर राजा दुर्दम ने फिर काशी पर अविकार किया।

गय श्रामूर्त्तरेयस के जिस राज्य का ऊपर ( § ३५ ) उल्लेख कर चुके हैं, यह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में मानव वंश के शार्यातां का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। शार्यातों को राजधानी कुशस्थली पुरुयजन राज्ञसों ने छीन ली; शार्यात चित्रय भाग कर श्रन्य देशों में चले गये, श्रीर वहाँ की जातियों में मिल गये। उन का मुख्य समूह है द्यों की एक शास्ता बन गया।

कुछ समय बाद है इय वंश में राजा कृत्तवीर्य हुआ। उस का पुत्र अर्जुन जिसे कार्तवीर्य अर्जुन कहते हैं एक भारी विजेता था। नर्मदा के प्रदेशों में भागेंव ब्राह्मण रहते थे। वे कृतवीर्य के पुगहित थे, और दान-दिल्ला आदि के रूप में उस से विशेष सरकार पाते थे। किन्तु अर्जुन ने उन के साथ कुछ युरा व्यवहार किया और दत्त आत्रय को अपना पुगहित बनाया। भागव लोग उत्तर तरक मध्यदेश का भाग गये। अर्जुन एक दिग्विजयों सम्राट्था। उस ने नम्हा से ले कर हिमालय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दिल्ला के एक राजा "रावण" को भो उस ने कुछ समय के लिए माहिष्वती के किलों में कैंद कर के रम्खा।

### ६ ३७, विश्वावित्र, हिरचन्द्र ऋौर परशुराम

भागवों के मुखिया ऋचीक श्रीर्व ऋषि ने सध्यदेश में श्रा कर कन्नीज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह ित्या। उन का पुत्र जमद्ग्नि हुआ। जमद्ग्नि का मामा श्राथित गाधि का बेटा विश्वरथ था। उसे अपने यीवन में ही राजकीय जीवन की श्रापेता ज्ञान विचार श्रीर तप का जीवन अच्छा जैंचा, श्रीर इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर लो। वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ।

पार्जीटर के श्रनुमार रावण कियी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रस्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिल का श्रर्थ था राजा। राज्ञामों के सभी राजा रावण कहवाते थे।

ध्योध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के आक्रमण पहुँच चुके थे, इस समय एक और संकट में पड़ गया। राजा त्रय्याक्षण ने अपने इक्तितों बेटे सत्यक्षत त्रिशंकु को राज्य सं निकाल कर अपने पुरोहित देवराज वसिष्ठ के हाथ में राज्य सौंप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयक्त के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, और सत्यक्षत को राज्य वापिस मिला। सत्यक्षत ने कंकय देश की एक राजकुमारी सं विवाह किया। इसी सत्यक्षत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक ''शैट्या'' अर्थात शिव वंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, ''शैट्या'' और उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है।

जमद्ग्नि का विवाह अयोभ्या के राजवंश की एक कुमारी रेगुका से हुआ। उन के बेटों में सब से छोटा राम था। राम जामदृग्न्य परशुराम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, और उस का मुख्य शस्त्र परशु (कुल्हाड़ा) था।

कार्त्तवीर्य अर्जुन के समृद्ध दांघं शासन के अन्त में उस ने या उस के पुत्रों ने जमद्गिन ऋषि कां अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की ठानी, और सम्भवतः अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाओं की सहायता से उन्हें हराया और अर्जुन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ समय के लिए दबा दिया। कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्तिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूर्पारक देश (आधुनिक सोपारा, जि॰ ठाना, कोंकण) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और किन्हीं का कहना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रिगिर पर बिताया। कष्पना ने उस के बृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र के वंशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समभ कर अनुश्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है।

१. यात् रहे विशिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि एक ही ऋषि का । १८

### § ३८. हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त श्रावीक्षित

हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे। कार्त्तवीर्य अर्जुन के पोते तालज के समय वे फिर बढ़ने लगे। तालज क्व अयोध्या के राजा रोहिताश्व (या रोहित) के समय में था। उस के वंशज तालज क्व कहलाने लगे, और अवन्ति चंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के जिस प्रदेश के। अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य में आधुनिक बेसनगर) हैहयों की एक राजधानी थी। हैहय-ताल ज क्वों की मित्र मित्र शाखायें खम्भात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोश्याब तक और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धाव करने लगीं। कन्नीज का राज्य समाप्त हां गया। अयोध्या पर भी हमला हुआ। इस अव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई और लूटमार करने लगीं। अयोध्या के राजा बाहु को (जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था) गही छोड़ जंगल के। भागना पड़ा, और उस ने अर्वि ( उर्व के वंशज ) भार्गव ऋषि अगिन के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिचा द कर बड़ा किया।

हैहयों को विजयरेखा विदेह और वैशाली राज्य की सीमा तक जा पहुँची। वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक धिर रहने के बाद हैहयों का मार भगाया। करन्धम के बेटे अवीक्ति, और पोते मक्त के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मक्त आवीक्ति ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राट्था।

### § ३९. मेकल, विद्र्भ और वत्स राज्य

इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये। पीछे देख चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल झौर सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उन के श्राधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा परावृट हुआ जिस का सन्तान ने खिन्ध्य और ऋत शृङ्खला का पूर्वी भाग मेकल पर्वत तक अधीन किया, और उस के दिक्खन एक नया राज्य स्थापित किया, जिस का नाम परावृद् के पोते विदर्भ के नाम पर विदर्भ हुआ। यह विदर्भ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम आजकल बराड़ कहते हैं।

इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, और अन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। प्रतद्न के बेटे वत्स ने प्रयाग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों का राज्य था, अधोन किया, और तब से वह शान्त वत्स देश कहलाने लगा।

#### 8 ४०. राजा सगर

किन्तु इतने से भी हैह यों की शक्ति नष्ट न हुई। काशो के राजा प्रतद्तन के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चुका था। उस ने अयोध्या को ही ताल जहा-हैह यों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैह यों के अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विश्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आगे बढ़ कर उस ने विदर्भ पर चढ़ाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे कर सन्धि की। सगर की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था। उस के बेटे असमंजस ने यौवराज्य के समय में हो प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया, और अपने पाते अंशुमान के। अपने पीछे गही ही।

कहते हैं कि हैहयों के हमले कृत युग ऋरे त्रेता युग की सिन्ध में हुए थे, और सगर के समय से त्रेता युग का ऋरिम्म होता है। वास्तव में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया युग ऋरिम प्रतीत होता है। उस के दोई शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, और उस के समय से हमें आर्यावर्त्त के राज्यों का एक नया वित्र दिखाई देता है।

#### <sup>8</sup> ४१. चेदि भौर अंग देश, बंगाल के राज्य

विदर्भ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर श्रोर बढ़ कर हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार यमना से तापी तक समचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया। राजा विदर्भ के पोते चिदि के नाम से चर्मएवता (चन्त्रल) और शुक्तिमती (केन) के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही धाजकत का बुन्देलखंड है। कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था, धौर पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशों के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था। पूर्वी आनव वंश में सगर का समकालीन राजा बिल हुआ, जिस के बेटे आंग के नाम से उस देश का नाम श्रंग पड़ा। कहते हैं कि श्रंग के चार श्रार भाई थे. जिन्हों ने श्रीर भी परव श्रीर दक्किन की श्रीर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के नाम से बंग, कलिङ्ग, पुरुड़ श्रीर सुद्ध कहलाये। बंग गंगा के सुहाने अथवा प्रबी बंगाल का नाम था, पुरुड़ उस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-आधुनिक मेदिनीपुर जिला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपच्छिम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट । इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुश्रुति पर सन्देह किया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आर्यों ने विन्ध्यमेखला के। बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली बस्ती बसाई, उसी समय श्रंग देश के श्रानव श्रार्थी ने विनध्यमेखला के पूरबी ह्योर का चकर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई। विदर्भ और कलिंग तब आयों के अन्तिम उपनिवेश थे।

#### पाँचवा प्रकरण

# राजा भरत और भारत वंश

# ४२. पौरव राजा दुष्यन्त

पिछले प्रकरण में हम न देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठान वस्सभूमि में सिम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं पौरवों में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह तुर्वसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा मक्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य अब गंगा-जमना-काँठ के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ जिले के उत्तर-पूरव कोन में आजकल गंगा के पाँच मील पिच्छम हसनापुर नाम से एक कस्वा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी राजा था। अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को जाता था। शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ एक योजनों विस्तृत सधन निर्जन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैंथ (कपित्थ) आदि वृत्तों से बदा और पहाड़ो चट्टानों से थिरा था। इस के

बाद एक और वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में आ निकली, जिसके आगे एक बड़ा मनोरम बन दिखाई दिया। इस बन के एक छोर पर मालिनो नदी बहती थी, और उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़तो था।

## s ४३. आर्थी के आश्रम

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आश्रमों का कुछ परिचय देना आवश्यक है। उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जंगलों से ढके थे. और हमारे आर्य पुरखों ने उन्हें साफ कर आबाद किया था। यह सब काम एक दिन का नहीं था: कई युग इस में लग गये। किस प्रकार आर्य लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, इस की कुछ मलक हमें पिछल दो प्रकरणों में मिल चुकी है। आर्थी के इस फैलाव में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी के नजदीक पुराने जंगल. जिन्हें वे श्रदबी कहते थे, विद्यमान थे। श्रार्थीं की बस्तियाँ उन श्रदिवयों के बोच टापुत्रों की तरह थीं। उन ब्राटिवयों में या तो जंगली जानवर रहते थे. या पुरानी जंगली मनुष्यजातियाँ । वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और प्राय: शिकार और फलाहार से गुजारा करती । इन में से कई नरभक्तक भी थीं। शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मांस खाती। श्रायों के पड़ांस में रहने से कुछ श्राधक सभ्य हो जाती, श्रीर फल मूल बनस्पति शहद लाख ऊन मृगञ्जाला चादि जंगल की उपज चार्यी की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वस्त्र आदि ले जाती। आर्य लोग जंगलों का एकदम ध्वंस अगैर जंगली जातियों का एकदम उन्मूलन नहीं करते । वैसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं । जहाँ तक बनता वे इन जातियों की अपने प्रभाव में ला कर सभ्य बनाते। किन्त यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति

१ देश्का

का विशेष ध्यान रखना होता था ! जहाँ पड़ौसी खटिवयों के निवासी बहुत ही ख़ूँख्वार और उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रवन्ध के बिना रहना न हो सकता था। आर्थों को राजनीति पर इन खटिवयों का कई प्रकार से प्रभाव होता। जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आर्थ ध्यदम्य दु:साहसी होते। जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनो छीनभपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों का खोजते और उन में जा बसते।

वे भोजन श्रौर ऐश-श्राराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशान लगे रहते थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन श्रौर कला के विचार श्रौर मनन में श्रपना समय बिताते। वे विचारशील श्रौर प्रतिभाशाली लोग थे। ज्ञानी, विद्वान श्रौर विचारवान व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष श्रादर था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से भुकते। हम देख चुके हैं कि श्रनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान श्रौर विचार का मार्ग पकड़ लेने थे। श्रनेक खियाँ भी पुरुषों की तरह इस श्रोर प्रवृत्त होती। प्राचीन श्रायों में पदी एकदम न था, श्रौर खियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का हाथ बटाती।

श्रार्थों के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का घड़ा भाग था। ये विद्यारसिक तपस्वी लोग विजयोत्सुक राजकुमारों से भी श्राधिक साहसी प्रतीत होते हैं। वं बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर श्रापने डेरं जमा लेते, श्रीर श्राध्ययन श्रीर मनन में श्रापना जीवन विवाते। जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्यान् ने इस प्रकार श्रासन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यास विद्यार्थी उस से पढ़ने

१ दे० स ⊏।

र दे० 🕸 🛭 ।

को इकट्टे हो जाते। ये विद्यार्थी अपने गुरुखों की गौबें पालते, उन के लिए जंगल से फलमूल ले आते, और सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं वे आश्रम कहलातीं। जंगल के फल-मूल और आश्रम की गौद्यों का द्ध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने निर्वाह की सब सामग्री भित्ता में मिल जाती। आश्रम के इन विद्वानों की श्चियाँ और कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम हमारे पूर्वजों को सब विद्या, विज्ञान, दर्शन और वाक्मय भी जन्मभूमि थे। श्रायों के लिए वे पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा श्राश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, और यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हैं कि राजा बाहु और्व ऋषि के ष्माश्रम में ही पला था।

आश्रमों के निवासो पुरुष और खियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट में रहतीं, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में ऐसे दु:साहसी होते कि आर्थों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम आज्ञात स्थानों में जा बसते। इस देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन में दिक्लनी महासागर के तट पर कहीं जा बसाथा। इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आती, आर्य राजा उन की रचा के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते। बहुत बार तो नये देशों में आर्थी का परिचय और प्रवेश इसी प्रकार होता। ष्पार्य ऋषि और मुनि अपनी दुःसाइसी प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जंग हों में जा बसते. उन पर आपत्ति आने की दशा में आर्थ राजाओं के। उन के देशों का हस्तगत करना पड़ता।

### <sup>§</sup> ४४. शक्रन्तला का उपाख्यान

इमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त का दिखाई दिया वह कएव ऋषि का आश्रम था। मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं, " और गढ़वाल जिले में हिमालय की तराई में चौकी-घाटा के उत्तर आज भी लोग उस के तट पर किनकसोत नाम का एक कुझ दिखाते और उसे करण्व के प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान ने इस बात की सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अचरज नहीं कि करण्व का आश्रम ठीक वहीं रहा हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में सुहावनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफेंद बाल, के पुलिनों के बीच कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुष्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक कलकल करने स्रोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनाहर अदा से मरती है, और उस के किनारे बाल, के पुलिनों में सुन्दर पित्रयों का किलोल करना आर चहचहाना और हरे बनों में अनेक प्रकार के मृगों का विनोद करना आर मी ऐसा मनारम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता।

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी और कुछ एक साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा। करव ऋषि के ठोक स्थान पर पहुँच कर वह बिलकुल अकेला गह गया। वहाँ उसे "सूखे पत्तों में खिली कली के समान" तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। करव फल लाने के बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उन की अनुपिस्थित में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया। करव के लौट आने पर शकुन्तला संकोव। में बैठी थी। उन का बोका उतारने के वह आगे नहीं बढ़ी। किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने उसे आशीर्वाद दिया।

१. वह गढ़वाल में तराई के पहादों से निकल कर नजीवाबाद के पिछुम बहती हुई विजनीर जिले के पिछिमी तट के मध्य भाग में गंगा में ला मिलती है। नजीवाबाद और मुझज़मपुर-नारायया स्टेशमों के बीच ईस्ट इंडियन रेलवे का ली पुता है वह उसी पर है।

### <sup>8</sup> ४५. सम्राट् भरत

राकुन्तला की कोख से एक बड़ा बीर और प्रचएड बालक पैदा हुआ। वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वतो से गंगा तक और गंगा के पूरव पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आ गया। वह चक्रवर्त्ता, सम्राट् और सार्वभौम अर्थात् सारे आर्यावर्त्त का अधि पित कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, और आगामी दो युगों में भारतों की अनेक शाखायें उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं।

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ। किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा ऋषम के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक।

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान रह गया।

#### § ४६. भरत के वंशज

वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगि-रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुरोहित थे। इस समय उस वंश में बृहरपित ऋषि और उस का भाई था। बृहरपित का भतीजा दीर्घतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। दीर्घतमा जन्म से अन्धा था, और यौवन में उस का आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उस गंगा में बहा दिया, और बहते बहते वह पूर्वी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा बिल ने उसे शरण दी। आचरण दूषित होते हुए भो दीर्घतमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था और उस की दीर्घ आयु थी। उस की उपनाम गोतम या गौतम भी था।

राजा भरत के समय तक बीर्घतमा विद्यमान था, और भरत का महा-मिवेक उसी ने कराया। उस के चचा ष्ट्रस्पित का पुत्र भरद्वाज काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था। भरद्वाज के पुत्रों और वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आंगि-रस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा "मरुत्त" (मरुत्त के वंशज) थे। भरत की एक पुत्र की आवश्यकता थी। उस ने एक यह रचा। शायद दीर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विद्यी भरद्वाज की अपना पुत्र बनाया। "मरुत्तों" ने उसे यहा में यह पुत्र प्रदान किया। भरत के वंशज भारत ज्ञिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वंशज थे।

## <sup>§</sup> ४७. हस्तिनापुर श्रीर पश्चाल देश

भरत के बंश में छठी पीढ़ों में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्तिनापुर की स्थापना की, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे
बढ़ाया और अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस के
समय से भारत वंश की कई शाखायें हो गईं, जिन शाखाओं की आगे
चल कर और प्रशाखायें हुईं। मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर
कुद्र गुमनाम हो गई। गंगा-जमना दोआब में दो और शाखाओं के राज्य
बने। इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए,
जिन्हें हँसी में पञ्चाल कहा जाता। उन के नाम से उन के देश का नाम भी
पञ्चाल देश हो गया। वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोखाब का दक्तिकाी
भाग, जहाँ पहले कान्यकुष्ठ का राज्य था, अब दिच्छा पञ्चाल कहलाने लगा।
उस की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसे कर्ष खाबाद जिले का कांपिल गाँव
सूचित करता है। दिचिए पञ्चाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर
पञ्चाल कहलाता, और उस की राजधानी अहिच्छत्रा (बरेली जिले में आधुनिक
रामनगर) थी। इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए। पन्ड ह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा।

# s ४८. इस युग के अन्य मिसद्ध व्यक्ति, अलर्क, लोपायुदा '

इस सारे युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता रहा ? प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ ध्यान देशा आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन

आर्यावर्त्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता। अनुश्रुति के प्राचीन विद्वानों ने किसी वंशावली को इतना सुरचित नहीं रक्खा जितना श्रयोध्या के इच्वाकुओं की वंशावली को। वह वंशावली बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच के समय का अन्दाज करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या के बंश में कितनी पीढ़ियाँ हुईं। ऐच्वाकु वंश की पीढ़ियाँ माना प्राचीन इतिहास का पैमाना है ।

राजा सगर इस्वाकु सं ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुन्ना था। पूर्वी श्रानव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतर्दन, श्रीर दुष्यन्त को गोद लेने वाला तुर्वेस राजा मरुत्त अन्दाजन उस के समकालीन थे। काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट् मरुत आवोचित तथा यादव राजा विदभं उस से उपरती पीढ़ी में थे।

सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पोते अंशुमान को राज्य दिया था। उसी अंग्रमान के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलर्क हुआ जो प्रतदेन का पोता और वस्स का पुत्र था। अलर्क पर लोपासद्रा की बड़ी कुपा थी: कहते हैं उसी के वर से अलर्क का शासन समृद्ध आर दीर्घ हुआ। लोपासुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या और अगस्य ऋषि की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी हो नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी।

### 8 ४९. ऋषि श्रीर ऋचार्ये

ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ में नहीं बर्त्तते जो उस का प्राचीन अर्थ था। हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े चादर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना मानते हैं। संसार के वाङमय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ है। वेदों के अभ्दर जो एक एक पद्य होता है, उसे ऋच्या ऋचा कहते हैं। उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुष्, और गीतात्मक ऋच् या गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक पूरी किवता हो, सूक कहते हैं। सूक माने अच्छी चिक (सु-डक ) या सुभा-िषत। प्रत्येक ऋच् यजुष् या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम िल खा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात् वैदिक ऋचों, यजुषों और सामों के अर्थों को समाधि में विचार किये बिना नहीं समका जा सकता, और जिन विद्वानों ने पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साज्ञातकार या "दर्शन" किया, और उन का भाव किर जनता को समकाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि का अर्थ है उन के मत में "मन्त्रद्रष्टा"। जिस विद्वान ने जिस मन्त्र (ऋच्, यजुष् या साम ) का साज्ञातकार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है।

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर को न दे कर अपने पूर्वजों को हो देते हैं—अर्थात वे वेदों को परमेश्वर का नहीं प्रत्युत आर्थ लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में ऋषि वे प्रतिभाशालों कि वे थे जिन्हों ने ऋचाओं की (एवं यजुषों और सामों की) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्र्या या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान और विचारवान, उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं। लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का बृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए। उस समय तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अलग अलग संकलन न हुआ था। वेद-संहितायें (संकलन) न बनी थीं, फुटकर सूक्त ही थे।

# § ५०. भागीरथ, दिलोप, रघु; यादव राजा मधु

श्रयोध्या के राजाश्चों का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। गजा श्रंशु-मान् का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती श्रीर सम्राट् भगीरथ हुआ, जिस के नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी हुआ। भगीरथ का पोता नाभाग था, और नाभाग का बेटा अम्बरीय नामागि फिर एक चक्रवर्ती राजा था। किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई।

जिन पाठकों श्रीर पाठिकाश्रों ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान सं सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीदी में विदर्भ का राजा भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुवाहु श्रीर श्रयोध्या का राजा ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा था। ऋतुपर्ण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा था। ऋत (सातपुड़ा) पर्वत के पच्छिमी सीमान्त पर निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था।

ऋतुपर्ण से तीसरी पोढ़ी पर राजा मित्रसह करमाधपाद हुआ, जो बड़ी उस्र में पागल हो गया। उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमजोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापुर और पञ्चाल देश में भारत वंश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गित हो गई थी। किन्तु छः पीढ़ियों के इस प्रहर्ण के बाद राजा दिलीप के समय ऐस्वाकु वंश फिर चमक उठा। दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के समय के लगभग ही विदर्भ-याद्वों में राजा मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान कुष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दिलीप का पोता चक्रवर्ती रघु हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र अज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा? किन्तु भगवान रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनायें हुई कि एक युग-परिवर्त्तन सा हुआ जान पड़ा। इसी से उन घटनाओं का बुत्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है।

भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोचरी और गोमुख से निकक्ष कर दिहरी में मिलंगना को मिल्राती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुक्य धारा अवस्थनन्दा में आ मिल्रसी है।

#### छठा मकरण

#### महाराजा रामचन्द्र

#### § ५१. रामचन्द्र का वृत्तान्त

दिलीप, रघु, आज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कहलाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगही पर बैठे,
आर्यावर्त्त के उस समय के राज्यों का दिग्दर्शन भी पिछले प्रकरण में किया जा
चुका है। कोशल के पूरव विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे। दिक्खन में
बस्स देश (काशी का राज्य), तथा पिछल में गंगा-जमना काँठों में उत्तर
पञ्चाल, दिल्ला पञ्चाल और हस्तिनापुर के अतिरिक्त भारत लोगों का कम
से कम एक और राज्य अवश्य था जो उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच
पड़ता था। जमना के दिक्खन गुजरात तक और विक्थाचल तथा सातपुड़ा
के पार विदर्भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ
साम्राज्य दृट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही
राज्य रहा होगा, नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज
के काँठों में मद्र, केकथ, गान्धार, सिन्धु, सौबीर आदि राज्य पहले की
तरह थे।

रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिाचत नहीं है ? राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैशल्या श्रीर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल यह सुचित करते हैं कि उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी। दुशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा समित्रा से लदमण और शत्रप्र । बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, और वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे। लेकिन ठोक जब राजतिलक की तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के षडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लह्मण के साथ चौदह बरस के लिए दण्डक वन जाना पड़ा, श्रीर अयोध्या की राज-गहो पर भरत का बैठना तय हो गया। राम सीता और लदमण बन को चले गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियोग को सह न सके. और संसार से चल बसे। उधर भरत अपनी ननिहाल में सुदूर केकय देश (उ० प० पंजाब) में था। उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने सब बुसान्त सुना तो अपनो माता की करतूत पर बहुत लिजिन और दुःखी हुआ। वह जंगल में अपने भाई के पास गया. और उसी की आज्ञा से उस के प्रतिनिधि ऋष में ऋयोध्या का शासन करने लगा।

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लहमण चित्रकृट (ब्राधिनिक बुन्देलखएड में) पहुँचे। चित्रकृट से चल कर वे गोदावरी के किनारे पद्धवटी पहुँचे श्रीर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा। पद्ध-वटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है : वहाँ अब भी एक पर्वत रामसेज नाम का है। पञ्चवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले काँठे के गई, जहाँ जनस्थान नाम की राज्ञसों को एक बस्तो थी। वह आधुनिक छत्ती-सगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण उस प्रदेश का नाम द्त्रिण कोशल पड़ गया। लंका में राज्ञसों का एक राज्य था. श्रीर जनस्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की थी। रामचन्द्र के बनवास के दस

बरस बीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राच्नसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, श्रीर राच्नसों का राजा दशमीव "रावण" सीता को लंका ले भागा। राम श्रीर लहमण सीता की तलाश करते नैर्श्चत दिशा में पम्पा सगेवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुमीव श्रीर उस के मंत्री हनुमान से मेंट हुई। वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों की बस्ती थी, श्रीर सुमीव उसो बस्ती के राजा बाली का निर्वासित भाई था। श्राधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के श्रनगुंडो नामक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सुचक माना जाता है। राम ने बाली को मार सुमीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से वानरों श्रीर ऋचां को एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, श्रीर "रावण" को मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में श्राधुनिक पालीनकश्रा (पौलस्त्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है।

### § ५२. राक्षस और वानर

कल्पना ने इस सीधं सादे युत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राज्ञस शब्द में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने राज्ञसों की त्रिचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राज्ञस और वानर प्राचीन दिश्यन की दो मनुष्यज्ञातियाँ थीं, और आर्थ लोग राज्ञसों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे।

रावण शायद राचसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस गवण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशमीव जान पड़ता है, और उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया कि उस के दस सिर थे। राचस लोग आर्थों की तरह मुन्दर न रहे हों, पर कोई ऐमें कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। उन में भी अपने किस्म का सौन्दर्य था। दशमीव की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर स्त्री थी। आर्थ

१. दे० # ७ |

लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी राज्ञस-कन्याओं पर अनेक बार सुरुध हो कर उन से विवाह करते और राससों को अपनी कन्यायें भी देते थे। पारहव भीम और हिडिम्बा राज्ञसी के व्याह की बात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है; वैसी अनेक घटनाओं का उल्लंख प्राचीन अन्थों में है। यही दशमीव रावण पुलस्य का वंशज था, और पुलस्त्य को वैशाली के सूर्य-वंशी राजा तुण्यिनद् ने अपनी कन्या इलिवला व्याह में दी थी। राजा तुराबिन्द हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीद के, तथा अयोध्या के राजा ऋतुपर्शा के समय के लगभग था, और नैशाली नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था। पुलस्य श्रीर इलविला का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था। आर्थी की वैदिक भाषा सीखे बिना श्रीर उस का परिदात हुए बिना कोई श्रादमी ऋषि कैसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्तिए। भारत में हुआ था, और उस के वंशज भी अगस्त्य कहलाते थे। पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के बेटे को भी गोद ले लिया था। इस से प्रतीत होता है कि आर्थ ऋषियों और आर्य कन्याओं के साथ साथ वैदिक भाषा और साहित्य का ज्ञान भी राज्ञसों में पहुँच रहा था। स्वयं दशमीव भी तो ऋचाकों का ज्ञाता था।

वानर और ऋत भी दित्तण भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ आरिमिक सभ्यता की दशा में रहती हैं व प्रायः पशुत्रों, वनस्पितयों ब्रादि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी द्राविड ब्रौर मुंड (शावर) जातियाँ, ब्रमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन तथा आस्ट्रेलिया ब्रौर पपूवा द्वीपों के नीमोई लोग खब तक वैसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुत्रों और वनस्पितयों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं। जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा वनस्पित के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के नामों को खमेरिका के लाल इंडियनों की भाषा में टाटम कहते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोटमों

के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे और अमुक में न करे। प्रचीन भारत के वानर, ऋच, नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।

# § ५३. आयों का दक्खिन-प्रवेश

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह सुदूर दक्किलन भारत में आर्थी के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा वृत्तान्त रह जाता है। उस का परिखाम हुआ पहले पहल दक्किन का रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आर्थी के अधीन हो जाना। इस देख चुके हैं कि दिल्ला भारत के वायब्य कोने अर्थात महाराष्ट्र तक यादव आर्थ पहुँच चुके थे। परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि और उन के वंशज दिक्खन में बस चुके, और वहाँ के लागों के साथ मेलजील पैदा कर चुके थे। श्रायों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्किनी जातियों में होने लगे थे। किन्त यह सब आटे में नमक के समान था। कहते हैं "अगस्य" मूनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लंखबद्ध किया, आर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह अगस्य निश्चय से पहले अगस्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे। रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य प्रान्त के सिवाय और कहीं आर्थी की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दिक्खन में दरहक बन फैला हुआ था, श्रीर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं-जनस्थान श्रीर किष्किन्धा। दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाग किया। उस से आर्थीं के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया।

९ ५४. पंजाव में भरत का राज्य — राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती चौदह धरस बाद रामचन्द्र आयोध्या वापिस आये और कोशल

<sup>1.</sup> दे ⊕ ● 1

का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीर्घ और समृद्धिशाली था। वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने ननिहाल का केकय देश का राज्य मिला। ऋाधुनिक गुजरात, शाहपुर श्रीर जेहलम जिले प्राचीन कंकय देश को सूचित करते हैं। उस की राजधानी उन दिनों राजगृह या गिरिश्रज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे आजकल गिरजाक (जलालपुर) बस्ती सूचित करती है । केकय के साथ सिन्धु देश (डेराजात तथा सिन्धसागर दोश्राच का दिक्खन भाग) भी भरत के श्रिधकार में थार ।

भरत के पुत्र तत्त श्रीर पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, श्रीर तत्त्वशिला श्रीर पुष्कगवती नगरियाँ बसाईं। उन की सन्तान श्रागे चल कर गान्धार-द्रह्यू लोगों में घुल-मिल गई। तत्त्रशिला नगरी बड़े नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब से किएश देश जाने बाले रास्ते को कायू करती थी। आगे चल कर वह विद्या व्यापार श्रीर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही। रावलिएंडी से २० मील उत्तर-पच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तत्त्रशिला के खँडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तच्छिला की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुभा (कावुल) और सुत्रास्तु (स्वात) नदी के संगम पर थी। पेशावर से १० मील उत्तरपूरव आजकल के युपुक बई प्रदेश में प्रांग और चारसदा नाम की बस्तियाँ उस के स्थान को सचिन करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से कपिश और उड़ीयान (स्वात की उत्तरी दन) जाने वाला रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था।

कर्निगहाम-पन्थ्येंट ज्योग्रफी श्रांव इतिहया, १० १६४।

रामायण के अनुसार भरत दाशरिथ की अपने ननिहाल का केक्य देश मिला था, रघुवंश के अनुसार सिन्धु देश भी; पार्जीटर दोनों में विरोध देखते हैं ( प्राठ माठ ऐ॰ ग्रठ, ए॰ २७६ )। वास्तव में वोनों में पूरा सामअस्य है. क्योंकि केक्स और सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे॰ ऊपर ६ ३४ पर टिप्पक्की) ।

### § ५५. भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश

लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। शात्रुच्च ने शायद प्रयाग की खोर से चक्कर लगा कर यमुना के पिछल्लम सात्वत-यादवों पर धाक्षमण कर उन का देश जीत लिया। यादवों में सम्राट्म के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ। यमुना के पिछल्प शत्रुच्च ने जिस स्थानीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण् था। उस प्रदेश में एक विस्तृत खरण्य था, जिस का नाम सम्राट्म हुके नाम से मधुवन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रुच्च ने मधुग या मथुरा नगरी बसाई। शत्रुच्च के दो पुत्र हुए—सुबाहु और शूरसेन। दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शूरसेन हो गया। राम और शत्रुच्च की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया। भीम सात्वत के पुत्रों में से अन्धक और बुष्टिण बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अन्धक वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस और बुष्टिण वंश में छुष्ण पैदा हुए।

रामचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस को राजधानी श्रावस्ती थी। कुश अयोध्या का राजा हुआ। उन के समय में मथुरा का राजा अन्धक था।

रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट् थे। उन के बाद आगामी युग में आर्यावर्त्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव और पौरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया। रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर युग। रामचन्द्र इत्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ो पर थे, उन के समय की घटनायें वास्तव में युगान्तर-कारी थीं। इसी से यह कहा जाता है कि वे त्रेता और द्वापर युगों की सन्धि में हुए।

### ९ ५६. वाल्मीकि मुनि

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, श्रीर राम दाशरिय में भी कोई दोष रहे होंगे जो श्रव हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते। किन्तु एक श्रादर्श पुरुष में जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में ने सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण ने उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं।

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक मुनि था। इस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान को स्कोकबद्ध किया। वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी ख्यात थी जिस के आधार पर बाद की 'वाल्मीकीय रामायए।' लिखी गई। वाल्मीकि को आदि-किव कहा जाता है। ऋवाओं के रूप में किवता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी किवता का आरम्भ पहले पहल शायद वाल्मीकि ने ही किया।

#### सातवाँ मकरण

# यादव और भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संघाम

### § ५७. अन्धक, दृष्णि तथा अन्य यादव राज्य

द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों और पौरवों का इतिहास है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सास्वत के पुत्रों के समय चार पाँच राज्यों में बँटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक शासन करता था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; और उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास) नदी पर मार्तिकावत नगर था जो कि शाल्व देश (आबू के चौगिर्द प्रदेश) के अन्तर्गत था। इन के अलावा विदर्भ, अवन्ति, दशार्णि आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में एक छोटा सा हैह्य राज्य भी था।

# s ५८. राजा सुदास, संवरण श्रीर क्रुरु

इसी समय उत्तर पद्माल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिजवन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। च्यवन बड़ा

दशार्था = वेतवा की पूर्वी शाला; दशार्थ = उस के काँठे का प्रदेश सर्थात्
 वेतवा-केन के बीच का प्रदेश । अब भी उस नदी और प्रदेश का नाम धसान है ।

योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पद्धाल वंश अपनी समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दिक्खन श्रोर दिल्ला पञ्जाल, तथा पूरव श्रोर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया। हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार भगाया, और यमुना के किनारं फिर उसे हार दी। सदास कं विजयों के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमवट डठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के ऋतिरिक्त मत्स्य, तुर्वसु, दुसु, शिवि. पक्थ. भलाना (भलानस्), ऋलिन, विपादी आदि लोगों के राजा भी सम्मितित थे । मत्स्यों का देश श्रूरलेन देश के ठीक पश्छिम लगता था, वह श्राजकत का मेवात (अलवर) है। तुर्वस ग्रुक्त में तो कारूप देश (वर्वत खरह) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है। द्रशु गान्धार देश के, और शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब श्रीर उत्तरी सिन्ध के निवासी थे। शिवियों के साथ लगा हुआर पकथों श्रधीन आधनिक पश्तो-पछ्तो-भाषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी श्रीर श्रालन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; श्रीर भलानसों के विषय में यह अन्दाज किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्श आर नदी बोलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (रात्री) नदी के किनारे सदास ने इन सब को इकट्टे हार दी। संवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण ली।

सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के समय संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को भी जीता। संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी गजा कुक हुआ। उस ने दक्तिण

१. ऋ० ७,१६।

२. सिबी की पठान जीग अब भी अपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी इम शिवि और पक्ष का उस्तेख साथ साथ पाते हैं। इसी किए सिबी या सिबिस्तान भी प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान पहता है।

पद्धाल को भी जीत कर प्रयाग के पर तक श्रपना श्रिधकार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरु चेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कौरव कहलाये।

# § ५९. वसु का साम्राज्य, कीशाम्बी श्रीर पूर्वी राजगृह

किन्तु कुरु के पांछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ो पर वसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस लिए उसे चैद्योपरिचर (चैद्य-उपरिचर चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पदवी मिली। उस ने शिक्तमती (केन) नदी पर शिक्तमती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी बनाया। उस ने मध्यदेश के दिक्खन-दिक्खन मस्त्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट् और चक्रवर्ती कहलाया। निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। वसु से पहले मगध में एक बार आयों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक टिक न सका था (\$\$ \$0-8\$)। मगध में पहला स्थायी राज्य वसु ही ने स्थापित किया; वह आगो चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया।

वसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया। वे पाँच भाग थे—मगध, कौशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य। काशी और श्रंग के बीच के प्रदेश अर्थात् आधुनिक दिक्खनी बिहार का नाम मगध था। इस से पहले भी आर्थों को कई गौण शाखायें उसे अधीन कर चुकी थीं। इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाईद्रथ वंश की स्थापना की, वह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरिश्रज या राजगृह (आधुनिक राजगिर) थी। पीछे कह चुके हैं कि केक्य देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। वसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी को बसाबा या अपना नाम दिया।

कौशाम्बी अनेक युगों तक बत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव श्रव उसे सूचित करता है। कारूष देश कौशाम्बी के दक्खिन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार चेदि और मत्स्य देश का भी। मगध में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी में आगे चल कर जरासन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ।

# § ६०. शन्तनु श्रौर उस के वंशज

कुरु से चौदहवीं या पन्द्रहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुचा। उस के पुत्र देवापि धौर शन्तनु थे। देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप धौर शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर चमक उठा। शन्तनु के पौत्र धृतराष्ट्र धौर पाएडु थे। धृतराष्ट्र का विवाह एक "गान्धारी"—अर्थात् गान्धार देश की राजकुमारी—से हुआ, धौर उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाएडु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन; छोटी रानी "माद्री" अर्थात् पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक दो पुत्र हुए।

#### **६ ६१. जरासन्ध** का साम्राज्य

इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरक दिग्विजय किया। उस ने पूरब तरक आंग, बंग, किलंग और पुरुड़ का विजय किया,
और पिच्छम तरक कारूप देश के राजा वक आर चेदि के राजा शिशुपाल को
अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूप के दिन्खन विन्ध्याचल के पूर्वी
भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे। मध्य देश में काशी और कोशल
भी शायद उस के प्रभाव में थे। पूर्वोत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी
उस की मानता था। चेदिराज शिशुपाल जरासम्ध के समूचे साम्राज्य का
प्रधान सेनापित था। चेदि के पिरचमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य
था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को
अपना अधिपित भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अत्या-

चार आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। जरासन्ध का कोप कृष्ण और मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, श्रीर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना।

### § ६२. अन्धक-दृष्णि-संघ

काठियावाड़ के इन अन्धक-वृष्टिण यादवों में एक राजा का राज्य न होता। अन्धक-वृष्टिण्यों का एक संघ था, और उस संघ के दो मुखिया चुने जाते जो संघमुख्य कहलाते। प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत न होते और चुने जाते थे, उन्हें संघ या गण कहते। गुजरात में यादव-संघ के अतिरिक्त पंजाब में यौधेय, मद्रक, मालव आदि जो राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य हो थे। चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते। अन्धक-वृष्टिण-संघ के दो मुखियों में से एक इस समय कृष्ण था और दूसरा उपसेन।

# <sup>ड</sup> ६३. इन्द्रपस्थ की स्थापना, पाएडवों की बढ़ती

इसी समय उत्तर पञ्चाल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों (धार्तराष्ट्रों) और पागडवों के गुरु द्रोगाचार्य ने अपने शिष्यों की सहायता से उत्तर और दिल्ला पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद को दिल्ला पञ्चाल दे दिया। द्रुपद के साथ ही सख्जय और सोमक वंश के लोग भी दिल्ला पञ्चाल में जा बसे। इसी द्रुपद यज्ञसेन की बेटी कृष्णा द्रीपदी से पागडवों का विवाह हुआ।

कौरवों (धार्तराष्ट्रों) श्रौर पारहवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। बड़े हो कर पारहवों ने राज्य में श्रपना हिस्सी चाहा। दुर्योधन उन्हें कुछ न

१. दे० 🏵 १०।

देना चाहता था। अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुच्नेत्र के दिक्खन का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा लं। वहाँ पर उस समय तक एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाएडव वन कहते थे। हम देख चुके हैं कि करीब अट्टाईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दािहने जरा और नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला हुआ था जिसे साफ कर शत्रुघ्न ने मधुरा नगरी बसाई थी। खाएडव वन को जला कर पाएडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्द्रपत गाँव सूचित करता है।

इन्द्रप्रश्य की समृद्धि शीघ बढ़ने लगी। पाएडव भी महस्वाकांची थे,
चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदंश के साथ लगता श्रूरसेन देश था जिस में
जरासन्थ की तूती बोलती थी। इस दशा में जरासन्थ और पाएडवों में वैर
होना स्वाभाविक था, और दुर्योधन को जरासन्ध से सहानुभूति होना
तथा कृष्ण का पाएडवों की तरफ होना भी। कृष्ण की सहायता से
भीम और अर्जन ने जरासन्ध को मार डाला। इस प्रकार उत्तर भारत में सब
स शिक्तशाली मगध के सम्राट् का मार देन से पाएडवों की धाक जम गई,
और मगध के विशाल साम्राज्य में उथलपुथल मच गई। पाएडवों ने मगध
की गही पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई प्रतिद्वन्द्वी थं;
और पाएडवों की सहायता होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर अधिकार रख सका, गिरित्रज और पूर्वी भाग पर उस का अधि-कार न रहा। अंग
देश का शासक दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था। कर्ण के हाथ में वंग,
पुरुड आदि पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई। उधर चेदि का राजा शिशुपाल
अपने पड़ोसी कारूष आदि राज्यों में अमुख हो उठा।

प्राचीन समय में महत्त्वाकांको राजा दिग्विजय कर राजसूय यझ किया करते थे। पारडवों ने भी वैसा किया। कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने श्रानि-च्छुकता से उन की सत्ता मानी, श्रोर राजसूय में भाग लिया। धार्तराष्ट्रों को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सिम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल ईच्यों से जला जाता था। जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल के बुष्ण- यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिद्र थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूय यह के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा । इस प्रकार मगध-साम्राज्य की भग्न इमारत का एक और स्तम्भ द्वट गया।

### ६४. महाभारत युद्ध

पारडवां की कीर्त्त और समृद्धि से धार्तराष्ट्र और पारडवों के दूसरे दुश्मन बहुत चिहे। दुर्याधन के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन के पराभव का एक रास्ता ढूँढ निकाला। प्राचीन आर्य चित्रयों में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था। युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता, यूत के आह्वान से मुँह मोड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था। शकुनि और दुर्याधन ने देखा वे युद्ध में पारडवों का मुकावला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। पारडवों को उस में हार कर बारह वरस बनवास और तेरहवें वरस अज्ञात वास का दण्ड भोगना पड़ा।

उन की अनुपिश्यित में दुर्योधन ने धारे धीरे अपनी शक्ति संगठित की। मस्त्य देश के राजा विराट के यहाँ पाएडवों का अज्ञात वास का बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योधन और कौरवों ने त्रिगर्त्त देश (उत्तरपूर्वी पंजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मस्त्यों पर एक धावा किया, और उन के डंगर लूट ले चले। पाएडवों की सहायता से विराट ने उन्हें हराया।

श्रज्ञात वास की समाप्ति पर पाण्डवों ने श्रपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योधन ने कहा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर जमोन भी न दूँगा। दोनों पद्यों में युद्ध ठन गया। श्रायीवर्त्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा श्रीर जातियाँ उस में एक पत्त या दूसरे पत्त की श्रोर से लड़ीं। जी वृत्तान्त

निर्मार्स देश में चायुनिक कांगड़ा, ससलुज-ज्यास के बीच का ''द्रावा'', सथा द्वावे के साथ जगता व्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मिश्वित था।

हम महानारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत बंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर में फैल गई, और भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्योंकर एक पत्त या दूसरा पत्त प्रहण किया।

कहते हैं धार्तराष्ट्र और पाएडव दोनों पत्तों ने आर्यावर्त्त के एक एक राजा को अपनी आर खींचने का भरसक जतन किया, और तुकान आने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पत्त की ओर से लड़ने की मटपट उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं और जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य सं सम्बन्ध था। परिचमो मगय का राजा सहदेव पाएडवों की ओर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, अंग, बंग, और कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की तरक थे। पूर्वीत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाएडवों से सहातुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात सेना के साथ उधर ही था। इस प्रकार सारा पूरव कारव पत्त में था। किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के मित्र अधिक थे। जरासन्ध के दबाब से मुक्त कराने के कारण काशी का राजा शायद पाएडवों का छतज्ञ था। पूर्वी कोशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दित्तिण कोशल

१. म० मा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों के साथ चीनों के होने का उल्केख किया है। सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के समय तक आयों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० भा० में उन का नाम बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के पहाड़ी लोग हैं, और उन का भाड़े के सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन राज्द आसाम के पूरव की किसा जाति या देश के अर्थ में हमारे वाक्मय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे इ १३६ अ. तथा अ २६। मारत-युद्ध के समय आर्यावर्त्त का उत्तरपूरवी सीमान्त उत्तरी बंगाल से अधिक पूरव नहीं हो सकता।

या महाकोशल में जा बसे थे। काशी और कोशल (पूर्वी) इस समय पाएडवों की खोर थे, पर कोशल राजा बृहद्बल कौरवों की तरफ था, और उसी प्रकार बत्स लोग भी न जाने क्यों उसी तरफ थे। जरासन्थ के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा चेदिराज घृष्टकेतु भी पाएडव पच्च में था। चेदि के पड़ोसी कारूष और दशार्ण देश भी उसी और थे; किन्तु शूरसेन (मथुरा) के यादव कौरवों की तरफ। पाञ्चालों के सभी वंश—सञ्जय, सोमक आदि—द्रुपद के साथ स्वभावतः पाएडवों के पच्चपाती थे।

शूरसेन के प्रसंग से अब हम पिच्छमी यादवों की तरफ आते हैं। अवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुला एक पत्त से लड़ने को तैयार न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाएडवों की तरफ हुए। कृष्ण के भाई बलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यिक आदि को नायकता में पाएडवों की तरफ से लड़े। किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव कृत-वर्मा, और नील की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरवों की ओर हुए। कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध्र और द्राविड सैनिक भी थे । शाल्व देश (आबू के वौगिर्द) का राजा शिशुपाल का घनिष्ट मित्र था। शिशुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों की तरफ गया।

पंजाब श्रीर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवां की श्रीर थी। जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौवीर के राजा जयद्रथ ने

९ पार्जीटर ने म० भा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पायक्य राजा सारंगध्यज पायहवों की तरफ से लड़ा था। द्राविड धौर घान्ध्र लोग माहिष्मती के घार्य राजाघों की घोर से भाड़े के सिपाडी-रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पायक्य-राष्ट्र की स्थापना ही ४ वीं शताब्दी ई० प्० के बाद हुई थी। दे० नीचे § १०६ धौर ८० २४।

अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, और बाकी सब राष्ट्र उस के वशवर्ती थे। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। गान्धार और त्रिगर्त्त भी दुर्योधन के सहायक थे। ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, और बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के साथ केकय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शिक्तयाँ भी उसी पत्त में गईं। यहाँ तक कि पाण्डवों के मामा मद्र देश के राजा शल्य का भी उसी आरे होना पड़ा। मद्र और बालहीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। जुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ राबी की निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं । मद्र-वाह्शीक, जुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, अम्बष्ट आदि पंजाब की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गईं। काम्बोज देश (गान्धार के उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पत्त में रहा कहा जाता है। केवल एक अभिसार देश का राजा पाण्डवों की तरक से लड़ा। आधुनिक कश्मीर रियासत का पच्छिमदिक्खनी भाग, जिस में पुंच राजौरी और भिम्भर रियासते हैं, अभिसार कहलाता था।

इस प्रकार पायडवों की खोर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, काशी-कोशल, और गुजरात के यादव थे, और कारवों की तरफ समस्त पूरब, समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती खर्वान्त और शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स और कोशल के राजा थे। एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पायडवों की खोर था, और पूरब (विहार,

भाववों को पार्जीटर ने आधुनिक मालवा में रक्ला है, और चुद्रक भी उन के साथ साथ थे। यह स्पष्ट गवाती है। ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे \$\$ १२३, १४७। पा० की इन गवातियों को सुधार देने से भारत-युद्ध में दोनो पचों की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता आ जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ अच्छी हो जाती है।

२. दे० नीचे 🕸 १७।

बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपचिञ्जम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) कौरवों की तरफ ।

पायडवों की सेनायें मत्स्य की राजधानी उपसव्य के पास आ जुटी; कौरव सेना पंजाब के पूरवी छोर से कुरुत्तेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक फैली थी। सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पायडव सेना उत्तर की बढ़ी और कुरुत्तेत्र पर होनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल १८ दिन के संज्ञित युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया। पायडवों की जीत हुई और वे कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट हुए।

# § ६५. यादवों का गृह-युद्ध

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां से अपना नाश कर लिया, आर भगवान कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। अर्जुन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये। राह में उन्हें पच्छिमी राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। अर्जुन ने उन्हें मार्तिकावत (शाल्व देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में बसा दिया।

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर उपस्थित हो गया। ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति और किल का आरम्भ गिना जाता है।

#### आठवाँ प्रकरण

# आरम्भिक आयें। का जीवन सभ्यता और संस्कृति

६६. प्राचीन इतिहास का युगविभाग
 श्र. राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रीर द्वापर

धार्य राज्यों के जत्थान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, धाथवा दूसरे शब्दों में, इस्त्राकु चौर पुरूरवा के समय से कौरव-पाएडवों के समय तक का राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संत्रेप से कहा गया है। इस्त्राकु से पाएडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है।

पीछे कहा गया है कि अनुश्रुति में यदि कोई वंशावली सब से अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की। अयोध्या के वंश में इस्वाकु से ले कर महाभारत-कालीन राजा बृहद्बल तक करीब नन्ने-इकानने राजाओं के नाम हैं। इस्वाकु से मान्धाता तक वीस पीढ़ा होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इकतीस, सगर तक अद्भृतीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से बृहद्बल तक अद्भृहिस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक जम्बा हो गया हो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को

दो खौसत पीढ़ियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं।

दूसरे वंशों में पीदियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं जिन से उन वंशों का अयोध्या के वंश के साथ साथ चलना निश्चत होता है। दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशिबन्दु की लड़की बिम्दुमती राजा मान्धाता को ब्याही थी। इस लिए शशिबन्दु को मान्धाता से ठीक एक पीदी अपर होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को अयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीदी अपर होना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशावलियों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चत हो पाया है, वंशतालिका में उन्हें छोटे अच्चरों का समय इस प्रकार निश्चत हो पाया है, वंशतालिका में उन्हें छोटे अच्चरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीदियों हैं, लेकिन यादव वंशावली में शशिबन्दु और विदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों निश्चत पीदियों के बीच अन्दाज़ से फैला दिया गया है। वंशतालिका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा। इस प्रकार अयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना है, और अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है।

प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान इस समूचे इतिहास को छत, त्रेता और द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं। ये युग असल में भारतीय इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुग़ल-युग, मराट-युग आदि। किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, और इन युगों की लम्बी लम्बी अविधयाँ निश्चत कर दीं।

अनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और श्रेता के आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में, और भारत-युद्ध के बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर। यदि सोलह बरस

प्रति पीढ़ी गिनें तो कृत युग अन्दाजन साढ़े छ: सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था। तीनों युगों की कृत अवधि अन्दाजन १५२० बरस रही। अनुश्रृति के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुआ था। यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० पू॰ या अन्वाजन २९५० ई॰ पू॰ से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक काल या।

मोटे अन्दाज से २९५० से २३०० ई० पूर् तक कृत युग, २३०० से १९०० तक त्रेता. और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा।

# इ. वाङ्गयानुसार-पाग्वेदिक युग, ऋचा-युग श्रौर संहिता-युग

यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाङ्मय के इतिहास में इसो काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग श्रौर संहिता-युग में बाँटा जा सकता है।

उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊर्ब, दत्त आत्रेय, विश्वामित्र, जमद्मि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुई। श्रीर वह परम्परा राजा सुदास ( ६८वीं पीढ़ी ) श्रीर सोमक ( ७०वीं पोढ़ी ) के वंशजों के समय-लगभग ७३वीं पीढ़ी--तक जारी रही। एकाध ऋषि जरूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामाप्त हो गया। उस के बाद, जैसे कि आगे वतलाया जायगा, ऋचाओं यजुषों और सामों की संहितायें बनने लगीं, अर्थात् उन का वेद रूप में संप्रह या संकलन होने लगा जो भारत-युद्धके पहले तक जारी रहा । ऋचायें जब से प्रकट होने लगीं, और जब तक अन्त में उन की संहितायें बनीं, उन अवधियों के बीच का समुचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का

१ दे• अक्षेत्र ११

शृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( श्रम्दाजन २९५६ — २४५५ ई० पू०) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से ७३वीं पीढ़ो तक का समय ( श्रन्दाजन २४७५ — १७५५ ई० पू०) प्रथम वैदिक या ऋचा-युग, श्रौर ७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय ( श्रन्दाजन १७०५ — १४५५ ई० पू०) श्रपर वैदिक या संहिता-युग। प्राग्वैदिक युग पौने पाँच सौ बरस रहा, ऋचा-युग सात सौ, श्रौर संहिता-युग साढ़े तीन सौ बरस। पूरा वैदिक युग साढ़े दस सौ बरस जारी रहा।

आरम्भिक आरों के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जब हम सममना चाहते हैं, तो हमें अनुश्रुति से भी कहीं अधिक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती है, क्यों कि श्रुति में उस समय के आर्थ विचारकों के विचार और कथन ज्यों के त्यों उन्हों की भाषा में सुरिच्चत हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रह सौ बरस के समय में—पौने पाँच सौ बरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े दस सौ बरस के वैदिक युग में—लगातार एक सी अवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन की प्रत्येक संस्था और प्रथा में कमित्रकास होता रहा। ऋचाओं और सामों की अपेचा यजुष सब पीछे के हैं, श्रीर भिन्न भिन्न ऋचायें भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करतो हैं। सामान्य रूप से वैदिक वाङ्मय से आर्थों के समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया जाता है।

# ई ६७. समाज की बुनियादें अ. जीविका अवस्थित और स्थावर सम्पत्ति

श्वारित्मक मनुष्य का गुज़ारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता है। उस के बाद पशुपालन का जमाना श्वाता है, श्वीर फिर धोरे धीरे मनुष्य खेती करने लगता है। पशुपालन के युग में जंगम श्वीर फिर कृषि के युग में स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, श्वीर स्थावर सम्पत्ति होने से समाज में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कुषक समाज स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर सभ्यता का विशेष विकास।

वैदिक आर्थी का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, विक प्राग्वैदिक युग में—इन्दवाकु और पुरूरवा के समय में—भी वे पशुपालक और कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग की पीछे छोड़ चुके थे। तो भी उस युग की याद अभी ताजा थी जब कि लोग अनवस्थित—अनवस्थिता विशः —थे, अर्थात् जब आर्थ लोग केवल पशुपालक थे, और कृषक जीवन उन्हों ने अपनाया न था।

### इ. जन विशः ऋोर सजाताः

विवाह को और पितृमूलक (Patriarchal) परिवार को संस्था भी उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। वैदिक समाज का संघटन कवीलों (Tribes) के रूप में था। उन कवीलों को वे लोग जनर कहते थे। एक जन की समूची जनता विशः (विश् का यह-

<sup>9.</sup> युरोपियन भाषाओं का पैट्रिआकेंट (Patriarchate) शब्द अथवा पैट्रिआकेंस (patriarchal) विशेषण हो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न अभें में अयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (polity) के अर्थ में हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; patriarch के जिए हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है पितामह। जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थ में मैट्रिआकेंट (matriarchate) के मुकाबतों में बर्ता जाय, उसे पित्मूलक परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पितामह की प्रधानता दिखाने का अभिष्ठाय नहीं होता, प्रस्पुत समान या परिवार पिता पर केन्द्रित है यह दिखाने का।

२ अथ० १२, १,४४।

इ. वहीं १४, ६, १-२।

वचन) कहलाती थी। जन या विशः का ही राजा होता, और राजनैतिक रूप से संगठित विशः अर्थात् जिस प्रजा का अपना देश हो और राजा हो, राष्ट्र कहलाती।

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की कल्पना एक परिवार के नमने पर होतो रही है। वैदिक आर्थी के जनों को कल्पना भी वैसी ही थी। अर्थात प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह समभते थे कि हमारा मृल पूर्वज एक जोड़ा था, उस को सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता आर फैलता गया, उस की अनेक खाँपें होती गईं। श्रीर जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुर्ग व्यक्ति-पिता या पितामह-शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बढ़े परिवार का भी एक बुजुर्ग या पितामह शासन करता था। वह जन का मुखिया या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवान से मुकर्रर होता. हो। जन के सब लोग सजात या सनाभि होते, अथवा कम सं कम अपने की सजात और सनाभि मानते। एक जन के सब लोग परस्पर स्व ( अपने ) भी कहलाते। अपने जन के बाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनाभि, निष्टा ( निकाल हुए ) अथवा अरख (जिन के साथ बातचीत-रख राज्दे-या रमख न हो सके) होते । इस प्रकार की राज्यसंस्था के जिस में सब लोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समका जाय. हम पितामह-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं । वैदिक आर्यो की राज्य-संस्था ठीक पितामहतन्त्र थी।

जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर

१, ऋ० १०, १७३, १; १०, १७४, १।

२. श्रथ० म, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट् अराजकता के बाद पहजे गृहपति का शासन लड़ा हुआ, उस से सभा और समिति का विकास हुआ।

३, वहीं १,१६,६; १,२०,१; ३,६,७; ४,२२,१२; ४,६०,२; ६,६,६; ६,४३,१;२०,११६,१।

भले ही बास्तविक हो चाहे कल्पित। सच बात यह है कि सजातता कम से कम दो घरों में अवश्य कल्पित होती थी। एक तो इस अंश में कि विशः में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। हम देख चुके हैं के हैहयों के अनेक वंशों या कुलों में से एक शार्यात भी थे, यद्यपि वस्तुत: शार्यात हैहय तो क्या ऐक भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति के। गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समुचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात' बन जाता था।

### उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास

दूसरे, आरम्भ में जन का पूर्वज एक ही जाड़ा था, यह बात कभी सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अकेला रह नहीं सकता था, मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों या टोलियों में रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढने और फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मियून ( जोड़े ) से बने, यह कल्पना राजत है। कारण कि आरम्भ में स्थायी मिथन ही न थे. विवाह की संस्था हीन थी, और उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक जरूरते उन्हें अचिरस्थायी जत्थों में बाँट देती थीं। उन आरम्भिक अस्थायी जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी।

बिलकल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की प्रथा न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते थे । स्थिर परिवार भी न थे, बचा बड़ा होने पर परिवार टूट जाता था । वास्तव में उन मिथुनों श्रीर टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन टोलियों में विता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था। जब उस के बच्चों

१ दे अपर 88 ३१. ३८।

में से कोई उस से अधिक वित्तष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता और टोली की कियाँ उस के अधीन हो सकती थीं। इस प्रकार ये टोलियाँ वनतीं और दटती रहती थीं। वह आरम्भिक संकर (Promiscuity) की दशा थी।

की-पुरुष के स्थायो समागमों का मूल प्ररक भन्ने ही काम रहा हो, किन्तु आर्थिक सहयोग और श्रमिवभाग (Division of labour) की आवश्यकतायें उन समागमों को धोरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पितृमूलक परिवार की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा और पितृमूलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृमूलक (Matriarchal) परिवार को उदय और अस्त होता देखते हैं। मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगलो द्राविड जातियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन से अन्दाज किया गया है। आरम्भिक द्राविड समाज सम्भवत: इसी नमूने का था।

एक एक टोटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली थो। प्रत्येक टाटम-टाली की जंगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। एक वस्ती के की-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ आर खियाँ दूसरी तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न हा सकता, और उस नियम का तोड़ने वाले को कटोर दएड—प्रायः निर्वासन—मिलता। छोटे बच्चे खियों के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आद्मियों को वह पिता कहता। वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का अलग अलग छुटुम्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिक थे। आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, अर्थात् शिकार और फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन करती; और जो खियाँ बाहर जाने लायक न होता, इन

की चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती। वसन्त के उत्सवों में या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न मिन्न टोलियों का जमघट होता । उन नाच-गान के उत्सवों में खियों के गर्भ रह जाते । किन्तु प्रत्येक की का कोई विशेष पति होता हो, और की उस उत्सव के समय उसी से समागम करती हो. सो वात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम की स्त्री अपने टोटन में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों की सियाँ विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं। किन्तु अनुकूल टोटम में अमुक की अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने अंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रही, और विवाह भी सामृहिक रहा। उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । आरम्भिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्त्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर दिया था। किन्तु उस मातृमुलक समाज के नियन्त्रण में और पितृमुलक परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है।

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं। उक्त समूहपन्थी समाज में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की शबृत्ति अधिक जगी. और जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते रहे, किन्तु धारे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्थे बन खड़े हुए। नियमित टोलियों की अपेचा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रमशील श्रीर दु:साहसी तो थे ही । साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, खन की तुच्छ सम्पत्ति और सुन्दरियों को छीन लाना, इन में से कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से ऋधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। सामु-

हिक लूट व्यक्तियों में बाँट ली जाती, मुखिया शायद सब के परामर्श से वह बँटवारा करता। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत परिवार शुरू हुए। धीरे धीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाश्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृमूलक समाज (Matriarchate) में से ही यह नया पितृमूलक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृमूलक जत्थों के विकास से जन बन गये। और जनों में विवाह की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्भिक मातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, और वे यह समक्षते लगे कि विवाह की संस्था अनादि है और हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं।

वैदिक जन भले ही पितृमूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह (Polyandry) आदि की पुरानी प्रथायें मातृमूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में उन में चली आती या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी हढ़ न थी जितनी बाद में हो गई। अनुश्रुति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीर्घतमा ऋषि के समय (४१ वीं पीदी) तक विवाहपद्धति श्थिर न हुई थी । किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आयों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता।

# ऋ. जन का सामरिक संघटन-ग्राम श्रीर सं-ग्राम, जानराज्य

प्रत्येक जन में अनेक खाँपें या दुकिइयाँ होतीं जो प्राप्त कहलाती थीं। प्राप्त का अर्थ था जत्था या दुकिइ।, बाद में प्राप्त जिस स्थान में बस गया वह स्थान भी प्राप्त कहलाने लगा। लेकिन शुरू में प्राप्त में स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित प्राप्त भी होते थे; शर्याति मानव के अपने अप के साथ

१ म० भा० १, १०४, ३४-३६ । दे॰ मीचे # १३ ।

सरको किरमे की कहानी वैदिक वाक्सय में प्रसिद्ध है । कह चुके हैं कि अवनस्मिता विशः की स्पृति लुप्त न हुई थी।

बाम का नेता प्रामणी कहलाता। यह नेतृत्त्र पहले युद्ध में ही शुरू हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम बाने लगा। आपित के समय या आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न प्राम इकट्टें होते, यह समूचे जन का प्राम प्राम कर के जुटना ही सं-प्राम कहलाता। उसी से युद्ध का नाम ही संप्राम हो गया। सं-प्राम में पदाित बौर रथी होते; जन के सभी जवानों का वह सं-प्राम या प्रामशः जमाय ही जन की सेना होती। प्रत्येक सैनिक अपने शखाख लाता, बौर रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चाम से मढ़ें होते?। बनुष, भाला, बर्झा, हुपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच पहन कर लड़ते। बाण या शर प्रायः सरकर के होते, उन की अनी सींग हही या धातु की होती। जहरीले वाणों का प्रयोग भी होता था?। वैदिक आर्थों को अपने धनुष-बाण पर कैसा भरोसा था, सा उन की इस किता से प्रकट होता है—

धनुष से हम गौबें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीव्र लड़ाइयाँ जीतें। धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से हम सब दिशायें जीतें। धनुष की ज्या अपने त्यारे सखा (वाया) को छाती से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नजदीक आती है। यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई बान में युवती की तरह क्या फुसफुसाती है!

१ रा० जा०, ४, १, ४, २।

२, पज्ञः २६, ४२ ; ऋ० ६, ४७, २६ ।

इ. ऋथ० ४, ६, ४-१।

ं अनुष के दोनों छोर स्त्री आर उस के दिल-संगे की तरह परस्पर मिल कर गोदी में बेटे (वाण) के लिये हुए हैं। वे दोनों फुरते-फड़कते हुए शत्रुकों कमित्रों को बींथ गिराचें ।

युद्ध में जन का नेता राजा होता था। षिक वैदिक षाक्मय में यह विचार पाया जाता है कि राजस्य का आरम्भ युद्ध में ही हुआ। "देव और अमुर लाइते थे, देवों का अमुरों ने हरा दिया। देवों ने कहा—हम राजा-रिहत होने से हार गये, हम भी राजा कर लें। सब सहमत हो गये और कर लिया।" शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि भूमि का; राज्य जान-राज्य कहलाता और वह एक किस्म का ज्येष्ट्य —प्रमुख्ता या नेतृत्व—मात्र था न कि मलकीयत।

# लु. आर्थ और दास

युद्ध बहुत बार आयों कं जनों में परस्पर भी होते , पर प्राय: जंगली लोगों—दासों—से होते, जो अपने पुरा या कोटों में रहते थे । विभिन्न जनों के सब लोग मिल कर आर्य जाति है, और दास लाग उन से अलग हैं, उन से नीचे दर्जे के हैं, और सदा आर्यों से हारना और लूटे सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आर्यों में भरपूर था। दालों का रूप-रंग भी आर्यों से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण के—काली त्वचा बाले —और अनासः

९ यजुः २६, ३६-४९।

२. पेन० ब्रा० १, १४।

३. यजुः १, ४०।

४ अथ० ४, ३२, १।

र वहीं २०, ३३, ३।

इ. श्रय०२०,३४,४; ऋ०१,१३०,⊏।

w· 現0 1, 120, 51

म. वहीं ४, २६, १०।

--वगैर नाक के--अर्थात् कुछ चिपटी नाक वाले होते: वे मुत्र ! अर्थात् अव्यक्त बोली बोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आर्ये। की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आयें। को मिला कर पत्र जनाः अर्थात 'सब जातियाँ' भी कहा जाता था।

#### § ६८. आर्थिक जीवन

# श्र. श्रम श्रीर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय

कह जुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की मुख्य जीविकायें थीं। धन के अतिरिक्त सृगया (शिकार) भी काफी प्रचलित थी। कृषि केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थीर। तो भी वैदिक आयों की खेती चारम्भिक दर्जे की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; स्रोती की उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती है।

जनता का धन मुख्यत: उन के डंगरों के रेवड़ और दास-दासियाँ ही होतीं । भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी । पालतू पशुद्रों में सब से मुख्य गाय बैल और घोड़ा थे; उन के ऋतिरिक्त भैंस भेड़ बकरी गथा भौर कुत्ता भी काकी पाले जाते थे, किन्तु बिक्षी का उल्लेख नहीं मिलता। गौद्धों के रेवड़ तो गृहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक आर्थी का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक कि वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी प्रार्थनापूर्ण किवता की तुलना बछड़े के लिए गाय के रँभाने सं करता है ! युद्ध में जोतने के बाद शत्रु की भूमि, दास-दासियाँ धौर इंगर विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बँट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित

१ वहीं।

२. वहीं १०, १०१, ४; ऋथ० ११, ३, १३।

३. वहीं २०, ६, १।

होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते।

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सिम्मिलित थो, तो भी उस का विनिमय और व्यापार न के बराबर होता। नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग द्वारा पायो जा सकती, या जंगल आदि साफ कर बनाई या पैदा की जा सकती थी, किन्तु जमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी तरफ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु-विनिमय हा चलता था । विनिमय में गाय लगभग सिक्के का काम देती थी । निष्क नाम का एक सोने का दुकड़ा जरूर चलता था, जो शुरु में शायद एक आभूषण-मात्र था ; किन्तु वह भी अधिकतर दान में ही दिया जाता , व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता। पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना।

ऋण देने लेने की प्रथा भी थीं। जुन्ना खेलने का रिवाज बुरी तरह था, श्रीर वही प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से ऋणो दास बन सकता था।

#### इ. शिरप

कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बद्रई या रथकार का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ और

१ वहीं ४, ७, ६।

२ पेत० ब्रा० १, ४, २७।

इ. माध्य ४,१७,१४।

ध. वहीं २०,१२७,६।

४. वहीं ६,११७,१-३; ६,११६,१-३।

६. यजुः ३०, ६, श्रथ० ३,४,६ !

कृषि के लिए इल और गाड़ी बनाता। युद्ध और कृषि का साममी तैयार करने के कारण लोहार (कर्मार ) का काम भी बढ़ गौरव का था। वह जिस घात से सब श्रीजार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस् था, किन्तु अयस् का अर्थ उस जमाने में लोहा था या ताँबा इस पर मतभेव है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस लाख धात थी, इस लिए उस से ताँबा हो समभाना चाहिए। चमड़ा रँगने र श्रीर ऊनी कपड़ा बनने र के शिल्पों का भी वड़ा गौरव था। कियाँ चटाई श्रादि भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विशः से कुछ ऊँचो ही थी। प्रत्येक प्राम में कुषकों के साथ साथ सुत (रथ के सारधो ) खादि भी थे. वे बुद्धिमान और मनीषी मान जाते. और उन की स्थिति लगभग मामणी के बराबर होती ।

## उ. पिए लोग भौर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन

वैदिक काल में नगरों श्रीर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं दीख पड़ती। पर से अभिपाय प्रायः परकोटे से घरे हुए बड़े गाँव से हो है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पिए नामक विनिमय करने वाले व्यापारियों का उल्लेख जरूर मिलता है। पर व पांग प्राय: असुर या अन्य अनार्य प्रतीत होते हैं, जिन्हें आयीं और उन के देवताओं से सदा हारना और लुटना पड़ता था । कहीं कहीं देवपिएयों का भी उल्लेख आया है । नदियाँ पार करने के लिए तो नावें खुद चलती थीं, किन्तु समुद्र में जाने बाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सिन्ध

<sup>1.</sup> वहीं है

२. यजुः ३०,१४।

३. वहीं १२,८०; श्रय० १४,१,४१।

ध. वहीं १.४.६-७।

४. वहीं ४,२३,४: २०,8१,६; आहु० १०,१०**८** ।

<sup>₹.</sup> यजुः २,१७।

धौर समुद्र में जाने वाली नावों का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु कई विद्वान् सिन्यु और समुद्र का अर्थ केवल बड़ी नदी करना चाहते हैं। उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल अरिशं अर्थात् डांडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मन्तून का नाम नहीं मिलता । दूसरी तरफ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयें की नावें समुद्र के किनारे किनारे कारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मत में अधिक सचाई दीख पड़ती हैं ।

# ऋ. विदेशों से सम्पर्क-बाबुल श्रौर काल्दी

श्राजकल जिसे हम कारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के उत्तर दजला श्रीर करात निद्यों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआ था। अन्दाजन साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ श्री जिन्हें उन के निवासी कि श्रीर और उरिकी कहते, जो बाद में बाबुली भाषा में शुभर और अकाद कहलातीं, और जिन के निवासियों को अब हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लांग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका, एक मन यह भी है कि वे द्राविड थे। वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिल्पों का उन्हें ज्ञान था। बाइवल के पूर्वार्य में जो गाथा-मिश्रित एतिहासिक वृतान्त पाया जाता है, और उस में जो देवगाथायें (Mythology) हैं, वे मूलत: सुमेरी लोगों की ही हैं।

<sup>9.</sup> 現の 90,944,3 1

२. वहीं १०,१०१,२ ।

३. सीलिनिसंस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए क्यक, रस्सों के लिए बोल ( योक्त्र ), तक्तों के लिए पदर, और लंगर के लिए खकार शब्द हैं ( आलक बि॰ २, १० ११२ )।

४. दे • 🗷 १२।

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ आई । बाबुल या बावेर ( मूल, बान शंत = दरवाजा देवता का ) उन की मुख्य बस्ती थी. जिसे खब बगदाद के ७० मील दक्कियन हिल्ला का खेड़ा सुचित करता है। सामी आर्थी की तरह एक बड़ा वंश है; अरब उस का मृत स्थान सममा जाता है; आधुनिक अरण और यहूदी उसी में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरां के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्णय अभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबुली और काल्दी लोग मिल कर विजकत एक जाति हो गये और दोनों शब्द पर्यायवाची समभे जाने लगे । करीब २५०० ई० पू० से बाबुलियों की दज़ला फरात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक **अनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया. और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों** में उन्हों ने स्थापित कीं। उन में से समुद्रुतट पर की एक बस्ती कानान ( या फिनोशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रही: वह १६०० ई० पू० से पहले जहर स्थापित हो चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि में बड़ी उन्नति की।

बाबुली राज्यों और बस्तियों के पच्छिम नील नदी के काँठे में मिस्न देश में हामी या हैमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों की एक अलग नस्त ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काल्दी के समकालीन चले आते थे।

पच्छिम 'एशिया' के प्राक्तरण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं और आती रहीं। बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने बाबुितयों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्तेखयोग्य हत्ती या खत्ती नाम की

<sup>1.</sup> हिन् भाषा में हेथ, मिस्री में खेत, आधुनिक संग्रेज़ी रूप Hittite ।

एक प्रवल जाति थी, जो पिच्छमी एशिया की मुख्य निवासी थी, और २००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहो। खत्ती या इत्ती जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह निश्चय हो चुका है कि वह आर्य थी।

२२५० ई० पू॰ से भी पहले बाबुली लोगों ने दज्जला के पिच्छम तट पर मध्य भाग में घारशुर नाम की एक बस्ती बसाई थी। इस नगरी का नाम उन के मुख्य देवता घारशुर के नाम से रक्खा गया था। १३०० ई० पू० के करीब उस घारशुर नगरी के राजा शाल्मनेसर (प्रथम) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय घारशुर ही कहलाने लगा। घारशुर या घारसुर लोग इमारत बनाने में खास तौर से निपुण होते थे।

बाबुली और काल्दी लोगों के साथ वैदिक आर्थों का जल-सार्ग से सम्पर्क था, और दोनों जातियों की सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव है ।

#### इ ६९. राज्य-संस्था

#### श्र राजा का वरण

वैदिक श्रार्थों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकार्थ में उस का मन-माना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था। विशः या प्रजा राजा का वरण करती । वरण का यह श्रर्थ है कि उत्तराधिकारी के

१. भा० भा० प० १,१, प० ३७।

२ दे० 🕸 १२।

३ अथ० ६, ४, २।

अभाव में तो विशः ही नये राजा को जुनतीं, और उत्तराधिकारी होने पर भी वे उस के राजा बनने की विधिवत् स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति या बरख होने से ही उस का राज्याभिषेक होता और वह राज-पद का अधिकारी हो सकता। वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सौंपो जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सौंपने के कार्य का विधिवत् सम्गादित किया जाता, और यदि राजा 'सक्षा' न निकले अर्थात् अभिषेक के समय की हुई प्रतिका को तोड़ दे, तो विशः उसे पदच्युत और निर्वासित भी कर देतीं। निर्वासित राजा का वे कई बार फिर सं भी वरण कर लेतीं।

## इ, समिति

विशः अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा करतीं। समिति समूची विशः को संस्था थी ने, और राज्य की बागडोर बस्तुतः उसी के हाथ में रहती है; राजा के बह चाहे जैसे नचाती। समिति की नाराजगी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समभी जाती। समिति का एक पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पद्च्युति, पुनर्वरण सब समिति ही करती। तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार और निर्णय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात् नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था। राजनैतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामृहिक बातों की भी उस में विवेचना होती। आरम्भिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति

१ वहीं, ६, ८७, १।

२. वहीं दे, दे, १-७।

इ. ऋ०१०, १६६, ४।

४. श्रध०७,१२।

से होता, वका लोग युकियों से और वकृत्व-कला में सदस्यों के। अपने अपने पद्म में करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, और प्रत्येक के। अपना मत प्रकट करने की छूट रहती। सिमिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना सुगम नहीं है। वह थी तो समूची प्रजा (विशः) की संस्था, किन्तु उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था से। निश्चय करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में अमिशी, सूत, रथकार और कम्मारि (लोहे या तांवे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सिमितित होते थे। इस प्रकार कुछ अंश में प्रामों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है। प्रत्येक प्राम के प्रामणी और शिल्पों तो उस में शायद आने ही थे, और कौन आते थे सो कहा नहीं जा सकता। आरम्भिक काल में तहीं ता वैदिक काल में तो अवश्य प्राम ही सिमिति के आधार थे।

#### **उ. सभा सेना श्रोर** विदय

समिति के अतिरिक्त एक और संस्था होती जो समा कहलाती थी। सिमिति और सभा में क्या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। केवल अटकल से कुछ अन्दाज किये गये हैं। इतना निश्चय है कि सिमिति और सभा दो पृथक संख्यायें थीं और सिमिति सभा से ऊँची संख्या थीं। शायद सभा एक चुनी हुई छोटी सी संस्था थी और सिमिति तमाम विशः की संख्या। यह निश्चत है कि राष्ट्र के क्यायालय का कार्य सभा ही करती थीं। शायद प्रत्येक ग्राम के सब व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी निश्चत है कि सभा में

१. वहीं १, ३४, २-३।

र. वहीं ३, ४, ६-७।

३. वहीं म. १०।

४. यज्ञः ३०, ६।

केवल युद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित होते थे। उस में आवश्यक कार्यों के बाद विनोद की बातें भी होतीं, और तब वह गोष्ठी का काम देती थी। गौवों की चर्चा सभात्रों का एक खास लक्षण था। गोष्ठियों में जुआ भी चलता था?। किन्तु ये मामों की सभायें और राष्ट्र की या जन की सभा दो भिन्न भिन्न संस्थायें रही होंगो।

समिति और सभा के अतिरिक्त सेना—अर्थान् युद्ध के लिए जमा हुए सजातों (प्रजा)—की भी कुछ सामृहिक शिक्त शायद थीर। उन के अतिरिक्त विदय नाम की एक और संस्था भी थी। जान पड़ता है शुक्ष में सब सजातों के जमाव का नाम हो विदय था, उसी विदय से सिमिति और सभा निकलीं, और तब विदय केवल एक धार्मिक जीवन की—यह्न-यागादि विषयक—संस्था रह गई।

#### ऋ. राज्याभिषेक

राज्याभिषेक एक बड़ा अर्थपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा इस की समिति राजा को राज्य की थाती सौंपती थी। भरत दौष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पीछें कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को ले कर बाद में अभिषेकों का सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया-कलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के भाव को भी समम पाते हैं।

राज्य के मुख्य ऋधिकारी—पुरोहित, संनापित, शामणी ऋादि— राजानी राजकतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। वे सभी 'राजा' थे, और

१. ऋ०१०,३४,६।

२. ऋथ० १४, ६।

<sup>₹.</sup> 現0 1, 1₹0, 1 1

<sup>8. § 88 1</sup> 

राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकतः—राजा के कर्त्ता-धर्ता— तथा सूत,प्रामणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्ठे होते, और राजा को पलाश वृक्त की एक डाल, जो पर्ण और मणि कहलाती, देते थे । वह 'मणि' ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था।

पिछले काल में इसी 'मिण' या रक्त की देने वाले राजहतः रक्ती कहलाते। राजस्य यह रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-रूप
इन रित्रयों की पूजा करता। तब वह पृथ्वी माता से अनुमित माँगता। उस के
बाद पिवत्र जलों का संप्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट निर्देशों
के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक जुद्र जलाशय
का पानी लेने से वह संप्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का
आभिवेचन किया जाता। उस के बाद उसे किरीट आदि पहनाया जाता, और
तब उस का अभिवेक होने की आवित् या घोषणा की जाती। तब वह प्रतिक्वा
करता कि यदि में प्रजा का द्रोह करूँ, तो मैं अपने जीवन, अपने सुकृत
(पुर्य कर्म के फल), अपनो सन्तान, सब से बंचित किया जाऊँ। यह
शपथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी (चौकी) पर, जिस पर बाघ की
खाल बिछी रहती, चढ़ता, और चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का
अभिवेचन करते (छिड़कते) हुए कहता—हे देवताआ), इसे, अमुक माँ बाप
के बेटे और अमुक विशः के राजा को बड़े चत्र (राज-शिक्त) के लिए,
अयैष्य (बड़प्तन) के लिए, जान-राज्य के लिए.....शतूहोन करो ।

वह चौको पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता—यह राज्य तुम्हें कृषि के लिए, चेम के लिए, समृद्धि के लिए, पृष्टि के लिए दिया गया; तुम इस के संचालक ( मन्ता ) नियामक ( मन्त ) और ध्रुव धारणकर्त्ता हो है।

१० श्रय० ३, ४।

२. यज्ञ: १, ४०।

इ. वहीं इ. २२।

इन वाक्यों से राज्य की थाती सींपी जाती। बाद कुछ पुटकर रस्में होतीं, जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दरख से इलकी इलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि वह दरह से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते। उसे तलवार दो जाती और वह राजकृतों और प्रामिणयों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह-योग माँगता।

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबाबदेही डाली जाती थी। उस जबाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बिकि या भाग (कर) लेने का अधिकार होता।

#### लु, श्रराजक राष्ट्र

समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ, किन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, अराजक जन भी वैदिक आयों में थे। यादवों में वोतिहोत्र जन का उल्लेख किया जा चुका है (§ ३८)। वे वोतिहोत्र या वैतहत्य लोग एक प्रसिद्ध अराजक र जन थे।

# ए, साम्राज्य श्राधिपत्य श्रीर सार्वभौग चक्रवर्त्तित्व

श्रानेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी फैला लेते थे। वे सम्राट् कहलाते। सम्राट् का यह अर्थ न होता कि पड़ौसी राजा उस के सर्वथा अधीन या वशंत्रद रहें। साम्राज्य वास्तव में शायद कुछ राज्यों का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुिलया मान लिया गया हो—एक प्रकार का राज्य-संत्र। इस प्रकार की मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती। साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति मी चली

१, ऋ०१०,१७३,६।

२. श्रयं० ४, १८, १०।

जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती। अन्त में सार्वमीम राजा का आदर्श चला। सार्वभीम का अर्थ था समूचे आर्थावर्त्त का अधिपति। वैदिक काल के बाद उस का लज्ञण किया जाता था—समुद्रपर्यन्त पृथिवी (आर्थावर्त्त) का एक-राजा। वह चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अभिप्राय यह था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्वाध चल सकता था।

आरिम्भिक आर्यावर्त्त के इतिहास में जो सम्राट्, चक्रवर्ती आदि हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है।

## § ७० धर्म-कर्म

त्रायों का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरत और सीधा था; पीछे पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकताप, जप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देवपूजा और पितृपूजा वैदिक धर्म के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से होती। देवताओं की मूर्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना नहीं दीखती।

वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूर्त मानव रूप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक किव जगत् की एक ही मूल महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देवताओं के अनेक रूपों में देखते थे। आयों को उस देवकल्पना में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर और सौम्य थी, धिनौनी और डरावनी कभी नहीं। आयों के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस देने वाले, स्तृति प्रार्थना और आहुति से तृप्त और प्रसन्न होने वाले थे। उन में धिनौनी डरावनी और अस्तील मूर्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, अदब रखते हुए, प्रार्थना नहीं करते, प्रस्थुत उनहें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए

'गाय रॅमाती हुई अपने बछड़े को पुकारती हैं' !' आयों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताओं पर निर्भर थी, वैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आयों पर निर्भर था। जिसे भिक्त-माव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया जाता—हो: मेरा पिता है, (ऋ. १, १६५, ३३) इस तरह की उक्तियों में से यदि भिक्तमाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी बात है।

वैदिक देवताओं की गणना बानपृथिनी ( द्योः और पृथिनी ) से शुरू करनी चाहिए। बौः का अर्थ आकाश। वरुण भी द्योः का हो एक रूप है, इस की ज्योति का सूचक। वरुण धर्मपित हैं; वह धार्मिक भलाई का, पुरय का देवता है। वह मनुष्यां के सच-भूठ को देखता रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है?। वह पाशधर है, निद्यों और समुद्रों का वही अधिपित है?। उस का पाश पापी के। पकड़ने के लिए, अथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता है। किन्तु द्यावापृथिनी और वरुण की अपेत्ता इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है। वह वृष्टि का अधिष्ठातु-देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है। उस के हाथ में बिजली का वज्र रहता है, जिस से वह वृत्र का—अर्थात् अनावृष्टि के दैत्य का—संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुरयारमा नहीं,

१ अथा २०, ६, १।

२ वहीं १, ३३, २, ४, १६, २।

इ. वहीं ४, २४, ४। सक्कर (सिन्ध) में बाज भी बरना पीर की पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध नदी के बीच एक टापू पर है, बीर उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर बादि जल-बन्तुकों के चित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के पुजारी जब से मुसल्जमान हो गये तब से वक्त्य देवता बरना पीर बन गया। वास्तव में वह पुराना 'काफिर' देवता है, जिसे सिन्धी बार्य जनता मुसल्जमान बनने पर भी कोड़ नहीं सकी।

प्रत्युत शिक्तशाली देवता है, जो वृत्र की मार कर सदा आर्थी का उपकार करता और युद्ध में भी उन का पत्त ले कर उन्हें जिताता है।

सूर्य के भिन्न भिन्न गुर्गों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। प्रभात समय उपा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, और सूर्य उस का उसी तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसी छी का(ऋ॰ १, ११५, २)। उदय होता हुआ सूर्य ही भित्र है-वह सौहार्दपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से जठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ऋ॰ ७, ३६, २ )। मित्र का नाम प्रायः वरुए के साथ मित्रावरुएी रूप में लिया जाता है। श्रीर सूर्य जब पूरी तरह उदय हो कर समृची पृथिवी और अन्तरिक्त में अपनी बाहुएँ (रिश्मर्यां) फैला कर जगत का जीवन देता है, तब बही सिवता देवता है ( ऋ ० ४, ५३, ३ )। मित्र जैसे सूर्य के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति का ( ऋष० १४, २, ३९ )। सविता और पूषा दोनों उस की उत्पादक शक्ति को भी सूचित करते हैं (वहीं ५,२४, १;१४, २, ३८) । पुषा पशुद्रों और वनस्पतियों का देवता है (वहीं १८, २, ५४), वह सब दिशाश्रों श्रीर रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का पथप्रदर्शक भी है (बहीं १८, २, ५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। प्रत्यत्त सूर्य भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ) ; कौशीतिकि बाह्यए। में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अधिवनी शायद प्रात:काल और सायंकाल के तारे हैं।

विष्णु की कल्पना सूर्य की त्तिप्र गित से हुई दीखती है। वेद में उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों की नहीं दीख पाता। उन तीन पदों से वह समूचे जगत् की ज्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर का परम स्थान हो गया।

प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठातृ-देव कर है। गाज और तूकान के रूप में वह भूमि और अन्तरिक्त पर अपने आयुध फेंकता है, जिन से गौओं और मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ॰ १,

११४: ७, ४६)। दोपायों और चौपायों की रत्ना करने की उस से प्रार्थना की जाती है। उन प्रार्थनाओं से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है। बच्चों की बीमार न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है। जब उस के प्रसाद से प्रामों में बीमारी नहीं आती, तब बही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ॰ २, ३३, १३)। मस्तः या वायवें भी तुकान की देवता और रुद्र की सहायक हैं।

यजुर्वेद के शतरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और अधिक मूत्रें रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थात पहाड़ में सोने वाला है। खली चरागाहों में घूमने वाले खाले और बाहर पानी भरने वाली खियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है. तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने बाली ) नीली गर्दन का देखती हैं। खले खेतों, जंगलों, बीहड़ों. रास्तों और उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, वनेचरों और चोर-हाकुओं का वह स्वामी है। वह पश्पित और दिशाओं का पति है। वह शर्व-शर या वाण धारण करने वाला-है। वह कपर्दी अर्थात जटाधारी है: क्यों कि अग्नि-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सी दीख पड़ती हैं। वह खाल ओढ़े-कृति वसनः-रहता है-जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल बोहना स्वाभाविक है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप-शिवा तनु:-को प्रकट करता है, तब वह शस्य, शंकर और शिव होता है।

शतरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना और उन के दूर बने रहने की प्रार्थना की गई है-तब कद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह रहों को गए और गएपित कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों. निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है। अधर्व में रुद्र-शिव की कल्पना और अधिक परिपक हो गई है; मब, शर्व आदि जो उस के विशेषण भौर नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है।

अप्रि और साम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अप्रि के तीन रूप हैं-सूर्य, विद्युत् और अग्निया मातरिश्वा । सोम मुलत: वनस्पति था, पोछे उस में चद्रमा का छार्थ भी आ गया (त्रय० १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा का बनस्पति पर प्रभाव होता है, और शायद सोम लता पर विशेष रूप से होता था। प्रजापित शुरू में सोम और सिवता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मूर्त देवता हो जाता है। बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे महतः (बायुवें), आदित्याः (सूर्य के विविध रूप), वसवः (बसु-देवता), हद्राः आदि।

सरस्वती, निदयाँ, रात्रि, क्रोबधियाँ, पर्जन्य(बादल) आपः (जल), उमा आदि का भो देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताओं के मूर्त रूप धार्मिक करपना के बजाय काव्यकल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार अद्धा, मन्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाओं में है।

यह समक्त लेना चाहिए कि देवता का अर्थ वेद में बहुत बार केवल सम्बाध्य पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ (ऋ. १०,९५) पुरूरवा ऐक और उर्वशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता उर्वशी, दूसरी की ऋषि उर्वशी तो देवता पुरूरवा। न तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उर्वशी हो। ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल किव के उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सिवता, अग्नि आदि की साधारण धार्मिक देव-कल्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है। बह दृष्टि जो अनाषृष्टि में वृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में सिवता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में किव के स्निग्ध हृदय की मलक और अन्तर्द ष्टि का प्रतिविन्न भी था।

श्रीर श्रार्थीं की उस अन्तर्रिष्ट ने उन्हें तत्त्विन्ता की श्रोर भी प्रिति किया था। इसी कारण सब देवताश्रों में एक-देव-कल्पना (ऋ १, ८९, १०) श्रीर सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ १०, १२९) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या श्रीर दर्शन का श्रारम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव-गाथाश्रों को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार

है कि यह सब संसार पहले जल-( आप: ) सब था। "शौ: से परे, पृथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ ) किस गर्भ को आप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा?—उसी गर्भ को आप: धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे। वह अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन स्थित थे ( प्र. १०, ८२, ५-६ )।" दूध के सागर में शेष की शब्या पर सोने बाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वैदिक चिन्तन में है।

देवताओं की पूजा के श्वतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा (साँप श्वादि की पूजा) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह दंव-पूजा, जो त्रयी श्रयांत् ऋक् यजुः और साम वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँचो कज्ञाओं के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जादू-टोना, छत्या श्रीर श्वभिचार-विषयक विश्वास प्रचित्त थे, जिन का संमह हम श्रथवंदेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिक्ठक के मत में श्रथवंदेद के मन्त्र-तन्त्र तथा फाल्ही लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। श्रथर्च ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, श्रालिगी, विलिगी, उदगूला, ताबुव श्रादि शब्दों को जन्हों ने काल्ही सिद्ध किया है।

ऋक् ७, २१, ५ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेवाः (शिश्न जिन का देवता है वे लोग) हमारे यहां को न विगाड़ें। दूसरी जगह शिश्नदेवों के गढ़ (पुर) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्णा गो० भएडारकर का मत थारे कि शिश्नदेवाः से अभिप्राय किसी आरम्भिक अनार्य जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी। वैदिक

१, भंडारकर-स्मारक १६१७, पृ० २६ प्रमृति।

<sup>1.</sup> वैष्णविज्म, शैविज्म पेंड मार्गर रिलीजस सिस्टम्स, (स्ट्रासवर्ग 1818), ४० ११४।

काल में आर्य लोग उस जाति से घृगा करते थे, पर पीछे उन के वंशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली!

देवताओं की तृप्ति यह में आहुति या बिल दे कर की जाती थी।
दूध, घी, अनाज, मांस और सोम-रस (एक लता का बृंहण या मादक रस)
इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती। वैदिक काल के
अन्तिम अंश में यहां में पशु-बिल देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी
अनुश्रुति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद
उठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे की माँगते
थे! बसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पत्त में फैसला दिया,
क्योंकि पुरानी पद्धित वही थी। किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धित के पत्त में
फैसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का पत्तपाती था। उस ने एक अश्वमेध
यहा किया, और उस में आरण्यकों—अर्थान् जंगल में रहने वालों मुनियों—
की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई। कहते हैं,
उस यहा में हिर ने बसु के पुरोहित बृहस्पित आंगिरस को दर्शन न दिये, और
न उन ऋषियों को जिन्हों ने बरसों तप किया था; हिर के दर्शन केवल वसु
को मिल । ऋषियों ने उक्त फैसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस
शाप से भी हिर ने उस का उद्धार किया।

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि वसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो यहां में पशु के बजाय अन्न की आहुति देने के पन्न में थी, तथा जो कर्मकाएड और तप के बजाय भिक्त पर बल देती थी। यहां को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया हो सो बात न थी। यह लहर हमारे वाङ्मय में एकान्तिक धर्म कहलाती है, क्योंकि एकमात्र हिर में एकान्नता से भिक्त करने का भाव इस में मुख्य था।

बाद के मृत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, श्रौर इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के माई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रद्युझ श्रौर प्रद्युझ के पुत्र श्रनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसु के समय से श्रहिंसा और मिक्तप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे। उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पृष्टि मिली, और सात्वतों में उस का बिशेष रूप से प्रचार हो गया।

तो भी वैदिक काल में आर्थी के धर्म का मुख्य चिन्ह यह ही रहे। यझों का आदम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धन।ढ्यों का काम हो गया। वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचायें पढ़ी जाती, साम गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दो जाती। यहाँ के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारण आर्थ अपनी अगिन में दैनिक आहति पुरोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। देवों के द्यातारक पितरों का तर्पण वा श्राद्ध भी वह स्वयं करता। श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आश्रेय ऋषि ( अयोध्या-राजवंश की ३० वीं पीढ़ी के समकाखीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। मृतक को जलाने, और र्याद बच्चा हो तो दक्षनाने अन्यथा राख को दक्षनाने का रिवाज था। मृत्य के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट बिचार न हचा था।

यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक देवताओं का मुख्य लक्ष्मण बल. सामध्ये और शक्ति है। पुरुयात्मता और भलाई का विचार एक वहराए के सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति और मजबूती देने बाली मूर्त्तियाँ हैं, धर्म-भोरुता श्रीर भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम। परलोक-चिन्ता इम वैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और निराशावाद की तो उस में गम्ध भी नहीं है। आर्थ उपासक अपने देवताओं से प्रजा, पशु, अझ, तेज श्रौर ब्रह्मवर्चस—सभी इस लोक की वस्तुएँ—माँगता । उस की सब से अधिक प्रार्थना यही होती कि मुक्ते अपने शत्रुक्यों पर विजय कराक्यो, मेरे शत्रुक्यों का

१. आश्वलायन गृह्य सूत्र १,१०,१२।

दलन करो! संयम और ब्रह्मचर्य की जरूरत भी उसे शक्त और बिलाष्ट बनने के लिए ही होती। जैसा लहू और लोहे का, खोज और विचार का, बिजय और स्वतन्त्रता का, किवता और कल्पना का, मौज और मस्ती का उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था।

## ६ ७१. सामाजिक जीवन

## श्र. विवाह-संस्था श्रोर स्त्रियों की स्थिति

आर्यां का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था। विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका है। अनुश्रुति में यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता था, और सब क्रियां अनावृत (खुली) थीं। दोर्घतमा ऋषि के समय तक वही दशा थी; कहते हें दीर्घतमा ने विवाह का निथम जारी कियार। दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु औदालिक का दिया गया है कि स्वेतकेतु ने भी विवाह-संस्था में कुछ सुधार अधश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीर्घतमा के विषय में याद की जाती थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी अम से मदी गई , क्योंकि पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है। बेशक, वैदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर की लकीर न होता था। बहुपत्रीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक आर्य अपरिचत न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह

१ दे० क्ष ह।

२. म० भा० १, १०४, ३४-३६।

३. वहीं १, १२२, ४-१८।

४. दे० # १३।

जिस जमाने में हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल में वह निषिद्ध था ।

आर्थी के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक-युवतियों के परिपक आयु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल-विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याश्रों श्रौर स्त्रियों का समाज में पूरी स्वत-न्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बँटातीं। पर्दे का नाम भी न था। श्चियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने - ब्रह्मचर्य धारण करने - में स्वतन्त्र होतीं. और वैसी शिचा-ब्रह्मचर्य-सं उन्हें पति खोजने में सुविधा होती?। अनेक सियाँ ब्रह्मवादिनी और ऋषि भी होतीं। युवकों और युवतियों के। अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय और प्रेम करने के भरपूर अवसर मिलते। मर्य अर्थात् जवाँ-मर्द् का याषा अर्थात् युवती के तई अभ्ययन अर्थेर ऋमिमनन - पोल्ले पड्ना, मनाना, रिभाना - कल्याणी युवतियों के साथ मर्यों का मोद श्रीर हर्ष करना, रीमने श्रीर शीत होने पर कन्या का मर्थ के। परिष्वजन ( आलिंगन ) देना, ६ — दूसरी तरफ यांषाक्री और कत्याक्री का अपने जारों ( प्रेमियों ) के लिए अनुवसन<sup>७</sup>—ये सब समाज में बहुत साधारण बातें थीं। वैदिक कवि आर्य मर्यों और कत्याओं के उन अभ्ययनों और अभिमननों के अनेक सन्दर नमने हमारे लिए छोड गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका सं कहता

३. ऋ०१०,१०,१०५।

२. ऋथ० ११, ४, १८।

३. ऋ०१, ११४, २।

४. वहीं ४, २०, ४।

४. वहीं १०, ३०, ४।

६. वहीं ३, ३३, १०।

७. वहीं ६, ३२, ४; ६, ४६, ३।

है—जैसे इस भूमि पर बायु तृणों को मध डालता है, वैसे ही मैं तेरे मन की मथता हूँ !...चित्त समान हों अत समान हों। जो अन्दर है वह बाहर आ जाय, जो बाहर है वह खन्दर हो जाय…!" "काम की जो भयानक इषु है, उस से तुमे हृदय में बींधता हूँ।" ''जैसे वृत्त को लता चारों तरफ से परिव्यजन करती है, ऐसे मुक्ते परिव्यजन कर...। जैसे पन्नी उड़ कर भूमि पर पंख पटकता है, ऐसे मैं तेरे मन पर...। जैसे चौ: और पृथिवी को सूर्य घेर लंता है, ऐसे मैं तेरे मन को घेरता हूँ...।" अगले सूक्त में युवक का हृदय और मूर्त्त हप में प्रकट हुआ है।

कन्यायें भी अपने प्रेमपात्रों के उसी तरह रिकाती थीं। "रथ से जीतने वालों का—रथ से जीतने वालों की सन्तान अपसराश्चों का यह समर है; देवताओं (इस) स्मर का भेजा, वह मेरा अनुशाचन करे। वह मेरा स्मरण करे—प्रिय मेरा स्मरण करें; देवताओं स्मर का भेजों ""मरली उन्मादित करों! अन्तरिच, उन्मादित कर ! अग्नि तू उन्मादित कर, वह मेरा अनुशोचन करें !"

जैसा कि श्रभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों श्रीर कुमारियों का परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने श्रीर प्रेम में फँसने के भरपूर अवसर मिलते थे। सभाश्रों, विद्थों श्रीर प्राम-जीवन के श्रन्य समागमों श्रादि के श्रतिरिक्त वसन्त ऋतु में समन<sup>६</sup> नाम के उत्सव होते, जिन में नाच-गान घुड़दौड़ श्रीर कीडायें ही मुख्य होतीं। योषायें उन समनों में सजधज

१. श्रध० २, ३०, १-१।

२. वहीं ३, २४, १ म ।

३. वहीं ६, ८, १-३।

४. वहीं ६, ६।

वहीं ६, १३० ।

६. वहीं, १४, २, ४६-६१।

कर पहुँचती थीं । अनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, और उषा ही आ कर उन का विसर्जन कराती? । उन समनों में प्रायः क्रमारियाँ अपने लिए वर पा जातीं । माता-पिता, भाई-बन्धु अपनी बेटियों और बहनों को सिंगारने-सँवारने श्रीर श्रनुकुल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते। भाई इस काम में बहनों के विशेष सहायक होते। जो अभागी कन्याये अश्रातका होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता : वे प्राय: भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभात्रों में सम्मिलित होती श्रीर युवकों का ध्यान श्रपनी तरफ खींचतीं। राजपुत्रियों के स्वयंवर तो स्वयं बड़े उत्सव से हाते थे; अनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णत हमारी अनुश्रुति और साहित्य में प्रसिद्ध हैं।

श्रायों में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ श्रीर खुला होता था, वैसा ही उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल और ऊँचा था। वेद में सर्यों के विवाह का वर्णन अत्यन्त मनोरञ्जक और हृदयप्राही है। विवाह एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्या और निर्जीव गेंठजोड़ा न था। विधवायें देर तक विधवा न रहतीं। उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने और विवाह करने— पुनर्भ होने-में कोई रुकावट न थी। प्रायः वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं । दहेज की प्रथा भी थीट और कीमत ले कर लड़की देने की भी । किन्य इन

१. ऋ॰ १०, १६८, २।

२. वहीं, १, ४८, ६।

३. श्रथ०२.३६.१।

ऋ०१, १२४, म; निरुक्त ३, ४।

४. ऋथ० १, १७, १।

६. वहीं, १४।

७. ऋ० १०, ४०, २।

**দ. স্থাও १**४, १, ६-**দ**।

६ निरुक्त ३, ४।

प्रथाक्यों की शरण प्रायः उन युवितयों और युवकों की लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण से स्वाभाविक रीति सं अपना साथी या संगिनी पाने में सफलता न होती।

#### इ. सामाजिक ऊँचनीच

समाज में ऊँचनीच का भेद कुछ जरूर था, पर बहुत नहीं। सब से बड़ा भेद ऋर्ष छौर दास का था। दास वास्तव में आर्थी के बाहर थे; वे दूसरी नस्त और दूसरे वर्ण—रंग—के थे, और विजित जाति के। तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे पृणित समसे जाँय, सर्वथा न रुक सकते थे।

श्रार्य श्रीर दास के भेद के श्रांतिरक्त श्रीर कोई जाति-भेद न था। वर्ण वास्तव में दो ही थे , श्रीर जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच के। रथी श्रीर महारथी की स्थित साधारण पदात योद्धा से स्वभावतः ऊँची होती। इस प्रकार रथियों के इतिय परिवार यद्यपि विशः का ही श्रंश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों—वैश्यों—से श्रपने के। ऊँचा समभते। रथियों या चित्रयों में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति—राजन्य लोग—साधारण रथियों या चित्रयों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते। उधर यहाँ का कियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहिनों को भी एक पृथक श्रेणी बनने की प्रवृत्ति हुई। विद्या श्रीर ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते श्रीर श्रपना जीवन जंगलों के श्राश्रमों में काटते। वे ब्राह्मण लोग भी विशः का ही एक श्रंश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-भेद होने पर भी सब श्रार्यों में परस्पर खानपान श्रीर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था।

## उ. खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज बीहि श्रौर यद थी, किन्तु यद में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, श्रनाज, मांस सादे रूप

१. उभी वर्षी—ऋ०१, १७६, ६।

२. समानी प्रपा सह वो ऋत्रभागः — श्रय० ३, ३०, ६।

में मुख्य भोजन थे। ष्यार्य लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय के। उस समय भी श्राप्ता शर्यात् न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय या अतिथि के आने पर<sup>३</sup> बैल अथवा वेहत ( बाँम गाय ) की भारते की प्रधा थी। सेामरस तथा सुरा (अनाज का मदा) आर्थी के मुख्य पान थे।

वेष भी बहुत सादा था। उपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र होता। उच्छीष<sup>५</sup> या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते चौर चाम पहनने ह का भी काफी रिवाज था। ब्रह्मचारी प्राय: कृष्ण मृग की खाल पहनते । पुरुष और स्त्री दोनो सोने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते थे। धनी लोग जरी का काम किये कपड़े भी पहनते। पुरुष प्रायः केशों का जुड़ा बनाते श्रीर स्त्रियाँ वेग्गी रखतीं। हजामत श्रपरिचित न थीट।

विनोद श्रीर व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथें। की दौड़ का बहुत प्रचार था। जुन्ना खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के ५३ पासों से जुझा खेला जाता । संगीत वाद्य और नाचने का शौक भी खूब था। चोट से, फॅंक से और तार से बजने वाले तीनो नमूने के वाध होते-दुन्दुभि, शृंग, तू खन, शंख, वीखा आदि १°। दुन्दुभि आर्यो का मारू बाजा था श्रीर वह 'शत्रश्रों के दिल दहला देता" १०।

वहीं ३,३०,१।

ऋ० १०, ८५, १३; ऋथ० १४, १, १३।

३. স্থাত হ, ६ (३), ह।

पेत० ब्रा॰ १, १४।

श्रथ० १४, २, ४। ₹.

६. वहीं, म, ६, ११।

७. वहीं ११, ४, ६।

म. वहीं ६, ६म ।

१. ऋ० १०,३४,१ तथा 🗷।

१०. अथ० २०, १२६, १०; यज्ञ: ३०, १६-२० ।

११. श्रय० ४, २०-२१।

## § ७२. आर्य राष्ट्र का आदर्श ।

आयों के जीवन का सम्पूर्ण आदर्श यजुर्नेद की इस प्रार्थना में ठीक ठीक चित्रित हुआ है—

हे ब्रह्मन् , इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चसी—विद्या के तेज से सम्पन्न आह्मण् पैदा हों; शूर बीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; दुधार गौवें, बोमा ढोने की समर्थ बैल, तेज घोड़े, रूपवती ( श्रथवा कुलीन ) युवतियाँ, विजयी रथी ( रथेडा: = रथ में बैठने वाले चित्रयों के सरदार ), सभाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों के बीर ( सन्तान ) पैदा हों! जब जब हम कामना करें पानी बरसे! हमारी श्रोषधियाँ फलों से भरपूर हो पकें! हमारा योग ( समृद्धि ) श्रीर चेम ( कुशल ) सम्पन्न हो। १

# ७३. ज्ञान और वाङ्गयअ. ऋचायें यजुष् और साम

प्राचीन आर्थ एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था। दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में किसी वाङ्मय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्थ ऋषियों के हृद्य-स्नोत से पहले पहल किता की धारा फूट कर बहने लगी। ऋषियों और ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन में कुल १०१७ सूक हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास सूक तथा आठवाँ मण्डल समूचा काण्व वंश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है—गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बाईस्पत्य और वसिष्ठ, ये उन वंशों के नाम हैं। नौवें मण्डल में एक ही देवता—सोम पवमान—के विविध ऋषियों के सूक हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१—१९१ सूक) विविध ऋषियों के और विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ है, शुक्र में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनीं।

१. यजुः २२, २२; तथा श० ब्रा० १३, १, ६।

कुछ एक सृक्षों (८, २७---३१) पर ऋषि के रूप में मनु वैवस्वत का नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी और ने रचे हैं, सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐळ और उर्वशी का संवाद भी एक सूक्त (१०, ९५) में है, श्रीर उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम से लिखा हुआ है। काशी की स्थापना करने वाले राजा काश ( अयोध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन ) के भाई का नाम गृत्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि वंश शुरु हुआ। राजा शिवि औशीनर (२६वीं पीढ़ी) और प्रतर्देन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम सं भी एक एक ऋचा (१०, १७९, १-२) है, जो उन्हीं की होंगी। ऋषियों की मुख्य परम्परा ऊर्व ( २९ पीढ़ी ), दत्त-श्रात्रेय ( ३० पी० ), विश्वामित्र ( ३१ पी० ) श्रौर जमद्भि ( ३१पी० ) के समय से शुरू हुई, श्रौर लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुक्छन्दा ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ। दीर्घतमा ( ४० पी० ), भरद्वान ( ४० पी० ), लोपामुद्रा (४१ पी०) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वंश में और भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यहाँ को स्थापना भी हुई। बढ़े यहों के अवसरों पर पुरोहिनों और विद्वानों की बड़ी बड़ी संगतें जुड़ जातीं, जो विदय कहलातीं थीं। ये विदय धीरे धीरे दार्शनिक और सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये।

राजा अजमीढ ( § ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम करव था, और करव का बेटा मेधांतिथ कारव ( ५५ पी० ) एक वड़ा ऋषि हुआ। उत्तर पञ्जाल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध हैं। यह माना जाता है कि आध्यारिमक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों का गुग अथवा ऋचा-गुग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद भी

<sup>1.</sup> दे० # ६।

कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्तनु का बड़ा भाई देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है।

# इ. लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें

इस पिछले युग में, श्रर्थात् राजा सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती थीं। श्रव उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पादन की ओर लोगों का ध्यान गया। उन संकलनों को संहिता कहा गया, और इसी कारण हम उस युग को संहिता-युग कहते हैं।

इस युग में एकाएक संहितायें क्यों चनने लगीं, उस का मुक्ते एक विशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आयं विचारकों ने वर्णमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया?! लिखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते गीतों और सूकों अर्थान् सुभाषितों और ज्ञानपूर्ण उक्तियों का संमह कर लिया जाय। यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहिताओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी। वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रंरिका शिक्त थी।

हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्विन के उस में छोटे से छोटे खरड कर दिये गये हैं—जिन के फिर दुकड़े नहीं हो सकते; उन खरडों में से स्वर श्रीर व्यंजन श्रलग श्रलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी स्वाभाविक श्रीर वैज्ञानिक रीति से वर्गों में बाँटा तथा कम में लाया गया है। एक ध्विन का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्विन। दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितने विचार श्रीर कितनी छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह वर्णमाला रची होगी! श्रनपढ़

१ दे० 🛞 १४।

आदमी भी बोलते और बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि धन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, भौर उन के भन्दर वह सहज सुरुवि हो जिस से मनुष्य माषा के सौष्ठव श्रौर शक्दों के सर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अन्तर पढ़ना जाने जिना भी गा सकते और गीत रच सकते अर्थात् कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारों और भावों का स्वाभाविक प्रकाश था. थिद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्द्र्य नहीं। ऐसी रचनायें जब बहुत हो चुकी, तब उन की बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, उन के छन्दों की बनावट. उन की शब्द-रचना के नियमों और उन शब्दों को बनाने वाले उच्चारएों की तरक गया। और तब इन विषयों की छानबीन होने पर छन्द:शास्त्र, वर्णमाला तथा वर्णोच्चारग्रशास्त्र, श्रौर व्याकरण श्रादि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। वर्गों के उच्चारमा के नियमों को ही हमारे पूर्वज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्षा को वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। छन्द:शास्त्र श्रौर व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का होना आवश्यक है। श्रीर उस का आरम्भ राजा सदास और कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ हा साथ चली थी. सा निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा।

वसु वैद्योपिरचर के समय से छठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से बारह पीढ़ी पहले श्रयांध्या के वंश में राजा हिरएयनाभ (८२ पी०) हत्रा। भारत वंश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत (८३ पी०) था। कृत हिरएयनाभ कीशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर सामा की संहिता बनाई, श्रीर वे पूर्व साम (पूरव के गीत या पहले गीत ) कहलाये । स्पष्ट है कि ऋक, यज्ञष भौर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था।

शन्तन् के दावा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पद्धाल का राजा बहादत्त (८६ पी०) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रह्म-दत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र को रचना की। जैगीषव्य के बेटे शंख श्रीर लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कण्डगिक (या पुण्डरीक) श्रीर सुवालक (या गालव ) बाभ्रव्य पाछाल भी जैगीषव्य के शिष्य थे। इन दोनों पाञ्चालों में से करडरीक द्विवेद श्रौर छन्दो-ग कहलाता, तथा बाभ्रव्य बह्वृत्र (बहुत ऋचों का ज्ञाता), श्रीर श्राचार्य। बाभ्रव्य के विषय में यह श्रानुश्रृति है कि उस ने शिक्षा-शास्त्र का प्रणयन किया, तथा ऋक-संहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया। प्रख्यन (प्र-नी) का अर्थ है प्रवर्त्तन, पहले पहल स्थापित करना और चला देना। बाभ्रव्य ने शिक्षा-शास्त्र का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट अर्थ मुर्फ यह प्रतोत होता है कि उस ने वर्णी की विवेचना के विषय को एक शास्त्र का रूप दे दिया—उस की एक पद्धति बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह विवेचना बाभ्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस के समय तक पूरी परिपकता पा चुकी थो। वैसी बात अनुश्रुति से प्रकट होती हो है, क्योंकि सब में पहले संहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे-हिरण्यनाभ और कृत-वाभ्रव्य से क्रमशः चार और तीन पीढ़ी पहले ही हुए थे। वर्णों की विवेचना और संहितायें बनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही लहर के दो परस्पर-निर्भर पहलूथे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देन की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की. अर्थात् वर्णमाला के अध्ययन को एक शृंखला बढ़ विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्-संहिता का कमपाठ बनाया । इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले श्चन्दाजन १५५० ई० पू० में हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी । श्रीर तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी।

<sup>1.</sup> दे० 🕸 १४।

#### उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण

वेद का अन्तिम और प्रामाणिक संकलन कृष्ण हैपायन वेदव्यास मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय का सब से बड़ा विद्वान् था। वेद्व्यास उस का पद है, जिस का अर्थ है वेद का बर्गी-करण करने वाला। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। जब वर्णमाला और लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले झान का संकलन होना या संहिता बनना उचित ही था। व्यास ने तमाम वेद की पाँच संहितायें कर दीं। ऋक, यजुष और साम की तीन धारायें मिला कर त्रयी (तीन ) कहलाई, और अथर्ववेद तथा इतिहास-वेद मिला कर कुल पाँच वेद , अर्थात उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए। इतिहास-वेद या पुराख-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों में चली आती अनुश्रुतियों - श्राख्यानों, उपाख्यानों, गाथाश्रों, वंश-विषयक उक्तियों श्रादि-के श्राधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर हिरएयनाभ (८२ पीढ़ी) के समय या और पहले से चली थी, उसे व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व-कोष-निर्माता का साथा। उस ने पिछल कुल ज्ञान (वेद्) का संकलन किया, और उस संकलन से नई खोज का एक प्रवल उत्तेजना मिली। पाँच विभाग में बाँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानवीन करने--- अर्थात उस की

१. चार वेद गिनने की रौली नई है। वह स्त्र-प्रन्थों के बाद। की है। पुरानी परिगणना में ऋक्, यजुः, साम—वह अयी ही गिनी जाती, और अब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब शयी के स्रतिरिक्त स्रयं और इतिहास दोनों को एक ही दर्जे पर गिना जाता। छा० उप० ७, १, २ में नारद समस्क्रमार को यह बतलाते हुए कि उस ने समाम विद्यार्थ पदीं पर उसे सास्मक्षान नहीं हुआ, कहता है—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि सजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमम् । अर्थ्य के विद्यासमुद्देश (१-३) में बिखा है—सामर्थजुर्वेदाखयी। अथवंवेदेतिहासवेदी चेति वेदाः।

भाषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, उस के विचारों आदि के अध्ययन और मनन का जारी रखने—के लिए अपने विभिन्न शिष्यों का बाँट दिया । व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकर्त्ती, सम्पादक और विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आयों की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान की एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के आगे की खोज और उन्नति का भी रास्ता बाँध विया। ज्यास से पहले के ज्ञान (वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्ता आदि जिन ज्ञानों की ताजा ताजा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पद्ध-मार्गीय ज्ञान का संकलन करने से ही उपजे थे। इसी कारण वे बेदांग कहलाये

# परिशिष्ट

#### प्राचीन युगों की

भारत-युद्ध से पहले की पूरो वंशावितयाँ पार्जीटर ने अपने अन्थ § ६६ अ में डिक्किबित शैली के अनुसार भरसक निश्चित को गई है। यहाँ या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों जो नाम छोटे पाइका अचरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान ठीक में हैं।

|           |                   |          |             |                      | L          | , 1 ,, ,   |
|-----------|-------------------|----------|-------------|----------------------|------------|------------|
| प्रो० सं० | श्रयोग्या         | विदेह    | वैशास्त्री  | शार्य्यान            | कारूष      | <b>इ</b> ख |
| 8         | मन्               |          |             |                      |            |            |
| R         | इस्वाकु           | •••      | नाभानेदिष्ठ | शर्याति              | करूष       | ***        |
| я         | विकुचि<br>(शशाद)  | निमि     | •••         | श्चानर्च             | कारूष लोग  | •••        |
| 8         | क्तनुरस्थ         | ***      | ***         | राचमान,<br>रेव, रैवत |            | *1.        |
| ધ         | •••               | मिथि जनक | ***         | याद्व                | हेहय       | •••        |
| Ę         | •••               | •••      | •••         | 1-                   |            |            |
| و         | * * *             |          |             | यंदु                 | <u> </u>   | दृह्य      |
| १२        | •••               | •••      |             | ***                  |            |            |
| १४        | ***               | 4 6 6    | • • •       | ***                  | हैह्य      | • • •      |
| २०        | युवनारव (२)       | • • •    | d 4 4       | शशबिन्दु             |            |            |
| २१        | मान्धाता          | ***      | 754         | * * *                |            | • • •      |
| २२        | <b>पुरुकु</b> त्स | ***      | •••         | ***                  |            | • • •      |
| २३        | •••               |          |             | * * *                | महिष्मन्त  | गान्धार    |
| २५        | ***               | u u n    |             | ***                  | मद्रश्रेगय | •••        |

#### 羽

#### वंशतालिकार्ये

प्रा॰ भा॰ ए॰ अ॰ में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ी-कम से स्थिति ऊपर उन वंशाविलयों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख में किसी स्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। निश्चित है; बाकी उन के बीच अन्दाज से फैलाये गये हैं। शीर्षक काले टाइप वंश

| • 11             |           |                         |        |             |            |         |
|------------------|-----------|-------------------------|--------|-------------|------------|---------|
| तुर्वसु          | पू० ऋानव  | उ० <b>प</b> ०<br>श्रानव | पौरव   | काशी        | कान्यकुरुज | पो० सं० |
| •••              |           | ***                     |        |             |            | 8       |
|                  | 9 0 0 0 3 | * * *                   | 3      |             | • • •      | २       |
| •••              |           |                         | पुरुखा |             |            | 3       |
| •••              |           | * * *                   | त्रायु |             | श्रमावसु   | 8       |
| •••              |           | * * *                   | नहुष   |             | ***        | લ       |
| +                |           | <del></del>             | ययाति  | त्तत्रयुद्ध | • • •      | Ę       |
| तु <b>र्व</b> सु | •••       | <b>শ</b> নু             | पुरु   | ,<br>काश    | ***        | १२      |
| •••              | •••       | • • •                   |        | 1           | ***        | १४      |
|                  | •••       | ***                     |        |             | ***        | २०      |
| •••              | • • •     |                         |        |             | ***        | 58      |
| •••              | • • •     |                         |        |             | •••        | २२      |
| •••              |           |                         |        |             | •••        | २३      |
| •••              |           | • • •                   |        | दिवोदास(१)  | •••        | २५      |

| पा० स० | श्रयोध्या               | विदेह | वैशालो     | यादव    | हैहय                     | दुशु   |
|--------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------------------|--------|
| २६     | •••                     | •••   | •••        | •••     | •••                      | •••    |
| २७     |                         | • • • | •••        | •••     | •••                      | •••    |
| १९     | • • •                   | ***   | •••        | •••     |                          |        |
| ३०     | त्रस्यारुण              | • • • |            | •••     | <b>क</b> तवीर्घ्य        | •••    |
| ३१     | •••                     | •••   | •••        | •••     | प्रजीन                   |        |
| 12     | सत्यवतत्रिराङ्क         | •••   |            | •••     | • • •                    | •••    |
| 13     | हरिर चन्द्र             | •••   | * * *      |         |                          | 4      |
| 8      | रोहित                   |       |            | ***     | तालजंब                   | •••    |
| 38     | •••                     | • • • | • • • •    | परावृट् | वीतिहोत्र<br>भोज, भवन्ति |        |
| 10     | •••                     |       | करन्धम     | •••     | •••                      | • • •  |
| 9      | बाहु                    | •••   | व्यवीचित   |         |                          |        |
| }0     | •••                     |       | मरुत       | विदर्भ  | यादव चेदि                |        |
| 38     | सगर                     |       | •••        | कथ भीम  | कैशिक                    | • • •  |
| 32     | <b>असम</b> श्रस         | • • • |            |         | चिदि                     | •••    |
| 33     | <b>घं</b> ग्रुमन्त      |       |            |         | ļ                        | ;<br>; |
| 38     |                         |       |            | •••     | •••                      |        |
| 34     | •••                     | ***   |            | ***     |                          |        |
| કુદ    | •••                     | •••   |            |         |                          |        |
| 40     | • • •                   | •••   |            | भीमरथ   |                          |        |
| 48     | ऋतुपर्ण                 | . 4 . | • • •      |         | सुबाहु                   |        |
| ५२     |                         | ***   | तृकाबिन्दु |         |                          |        |
| 43     | _                       | •••   | विश्रवा    | •••     | ;                        |        |
| 48     | मित्रसह्-<br>कल्माषपाद् | • • • | विशाल      | •••     |                          |        |

| तुर्वसु   | पू० श्रामध     | उ० ए०<br>श्रानय | पौरव             | काशी              | कान्यकुञ्ज |   |
|-----------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|---|
| ***       | तितिचु         | उशीनर १         |                  | ***               | •••        |   |
| •••       |                | शिवि            |                  | •••               |            | 1 |
| ***       |                | केक्य           |                  | ***               | ***        | - |
| •••       |                | ***             |                  | •••               | गाधि       |   |
| •••       |                | • • •           |                  | •••               |            |   |
| •••       | • • •          |                 | • • •            | •••               | विश्वरथ    |   |
|           | •••            | * * *           |                  | •••               | •••        | 1 |
| •••       |                |                 |                  | * * *             | •••        |   |
| •••       |                |                 |                  | ***               | •••        | - |
| •••       |                |                 |                  | • • •             |            |   |
| • • •     | •••            |                 | •••              | •••               |            |   |
|           | •••            | • • •           |                  | विवोदास(२)        |            | - |
| मरुस      | वित            |                 | •••              | प्रतर्द् <b>न</b> |            |   |
|           |                |                 |                  | वत्स              |            | - |
| दुष्यम्त) | मङ्ग वङ्ग मादि | 1               | <b>दु</b> ध्यन्त | श्रलक             |            |   |
| 2 .4.4)   |                |                 | भरत              |                   |            | - |
|           |                |                 |                  |                   |            |   |
|           |                |                 | (भरद्वाज)        |                   |            |   |
|           |                |                 |                  |                   |            |   |
|           |                |                 | हस्ती            |                   |            |   |
|           |                | •••             | i                | •••               |            |   |
|           |                | •••             | <b>अ</b> जमीढ    | •••               |            |   |

१. दे॰ ताबिका (२)। २८

|             |           | <del></del> |          |        |                  | -                 |
|-------------|-----------|-------------|----------|--------|------------------|-------------------|
| ट्ट इपित सं | श्रयोभ्या | विदेह       | याद्व    | याद्व  | उ० पञ्चात        | द॰ पश्चात         |
| equ         | •••       |             | ***      | •••    | •••              |                   |
| <b>વ</b> ફ  | •••       | • • •       | •••      | •••    | •••              |                   |
| 40          | •••       | •••         | ***      | •••    |                  |                   |
| ६०          | दिलीप(२)  | ***         | ***      | ***    | •••              |                   |
| इ१          | •••       | ***         | मधु      | •••    | •••              |                   |
| ६२          | रघु       | •••         | •••      | • • •  |                  |                   |
| ६३          | ञ्चज      | •••         | •••      | ***    | •••              |                   |
| ६४          | त्शरथ     | सीरध्यज     | ***      | • • •  | •••              |                   |
| ६५          | राम       | • • •       | सत्वन्त् | • • •  | •••              |                   |
| इइ          |           |             | भीम साखव |        | स्भ्रय           |                   |
| ६७          | कुश       | •••         | ग्रन्थक  | वृदिगा | च्यवन -<br>पिजवन |                   |
| ६८          | •••       | •••         | •••      | ***    | सुदास            |                   |
| ६९          | •••       | ***         | ***      | •••    | सहदेव            |                   |
| ७०          | •••       | • • •       | ***      | ***    | सोमक             |                   |
| 95          |           | ***         |          | ***    | ***              |                   |
| ७८          | •••       | •••         |          | ***    |                  |                   |
| 90          |           | • • •       | •••      | ***    |                  |                   |
| <b>C3</b>   | हिरययनाभ  | ***         | ***      |        |                  |                   |
| ८६          |           | ***         |          | •••    |                  |                   |
| 20          | •••       | ***         |          | ***    | •••              | <b>महाद्</b> स    |
| ९०          |           | ***         |          | •••    |                  | بالناداة والمساطن |
| ९२          |           | •••         | उद्यसेन  | ***    | द्रपद            |                   |
| ९३          | •         | •••         | कंस      | •••    | द्रोख            | <b>जुपद</b>       |
| ९४          | वृहद्वल   | 0 3 6       | •••      | कृष्या | षरवस्थामा        |                   |

|     | प्० श्रानव | पौरव चेदि | पौरव मगध              | पौरव<br>हस्तिनापुर |
|-----|------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|     | •••        | •••       |                       | •••                |
| c   |            |           | • • •                 | • • •              |
| e   |            |           | •••                   | •••                |
| 18  |            | •••       |                       | * * *              |
| 8   |            | •••       | • • •                 | •••                |
| 1   | 4 . 4      | ***       |                       |                    |
| 8   | • • •      | i         | 3<br>3<br>3<br>3<br>3 | • • •              |
| (8  | • • •      | • • •     | *** 1                 |                    |
| 8   | • • •      | • • •     |                       | ;<br>;             |
| Ę   | • • •      | • • •     | 1<br>1<br>5 % a 3     |                    |
| 5   |            | * * *     |                       |                    |
| 8   |            | 1         |                       | 1                  |
| 8   |            | ***       | * * *                 | संवरग              |
| ى   |            |           |                       | •••                |
| U   | • • •      | • • •     | • • •                 | कुरु               |
| ও   |            |           |                       | •••                |
| ` \ | • • •      | वसु चैदा  | •••                   | • • •              |
| J   |            |           | <br>बृहद्र <b>थ</b>   |                    |
| <   | •••        |           |                       |                    |
|     | •••        |           |                       | •••                |
|     | • • •      | •••       |                       | प्रतीप             |
| Q   | •••        |           |                       | शन्तनु             |
| Q   |            | ***       | <b>जरासम्ब</b>        | विचित्रवीर्य       |
| Q   |            | •••       | 1                     | <b>धतराष्ट्र</b>   |
| c   | कर्या      | शिशुपान   | सहदेव                 | पारदव              |

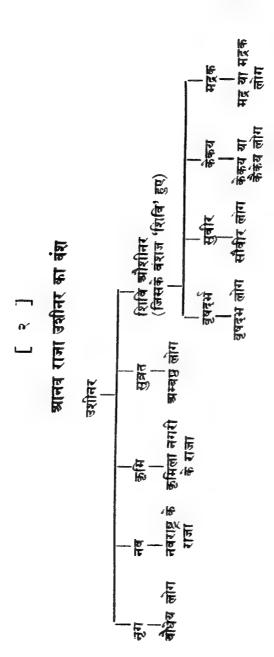

# [३]ऋषि-वंश

| पो० सं | भार्गव      | श्रांगिरस                           | वसिष्ठ                     | भ्रन्य                             |
|--------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 30     | ऊर्व        | • • •                               | • • •                      | •••                                |
| 38     | ऋचीक स्रोव  |                                     | * * *                      | दत्तात्रेय                         |
| ३२     | नमद्भि      |                                     | देवराज वसिष्ठ              | विश्वामित्र                        |
| 33     | •••         |                                     | • • •                      | मधुच्छन्दाः                        |
| 80     | ***         | <b>बृ</b> हस्पति                    |                            | •••                                |
| 88     | ***         | दीर्घतमा, भरद्वाज                   | • • •                      | •••                                |
| ४३     | •••         |                                     | * * 4                      | अगस्त्य, <b>कोपासुद्रा</b>         |
| ૪૫     |             | विद्थी भरद्वाज<br>(भरत ने गोद्तिया) | * * *                      | •••                                |
| 48     | •••         | भरद्वाज<br>(श्रजमोढ के साथ)         | ***                        | श्रगस्य (पुलस्य<br>का दत्तक पुत्र) |
| વવ     | ***         | करव                                 | •••                        | •••                                |
| ५६     | •••         | मेघातिथि फरव                        | * * *                      |                                    |
| ६६     | वाल्मीकि    |                                     |                            | •••                                |
| ६९     | • • •       | वामदेव                              |                            | •••                                |
| ७१     | देवापि शौनक | • • •                               |                            | •••                                |
| ८६     | •••         |                                     | ***                        | जैगीषव्य                           |
| ৴ও     | •••         |                                     |                            | शंख, लिखित,<br>पुरुडरोक, गालव      |
| ९२     | •••         |                                     | कृष्ण द्वैपायन<br>वेदव्यास | बाभ्रव्य पाञ्चाल                   |
| ९३     | •••         |                                     | शुक                        | •••                                |

[ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक इस वंशतालिका के नामों का उल्लेख यद्यपि नौवें प्रकरण में है, तो भी

| वी० सं० | श्रयोभ्या | विदेह        | श्रम्य राजा       |
|---------|-----------|--------------|-------------------|
|         |           |              |                   |
| ९६      | * * *     | • • •        | श्रश्वपति कैकेय   |
| ९७      | •••       | •••          |                   |
| 90      | •••       | जनक उपसेन    | •••               |
| ९९      | •••       |              | प्रवाह्या पाख्वाल |
| १००     | दिवाकर    | •••          | ***               |
| १०१     | •••       | 4.04         | •••               |
| १०२     | •••       | जनक जनदेव    |                   |
| १०३     | • • •     | जनक धर्मध्वज | •••               |
| १०६     |           |              | ***               |

## बाद की वंशतालिका

### यह प्रसंगवंश यहीं दी जाती है।

| कुरु-पौरव                   | बार्हद्रथ | विविध विद्वान् श्रौर मुनि                        | भी० सं० |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| परोत्तित् (२)               |           | याज्ञवल्क्य ब्रह्मराति                           | ९६      |
| जनमेजय (३)                  | * * *     | उदालक आरुग्ति, विष्पलाद                          | ९७      |
|                             |           | याज्ञवल्क्य वाजसनेय                              | 90      |
| •••                         | •••       | रवेतकेतु, श्रष्टाबक                              | ९९      |
| <b>अ</b> विसीम <b>कृश्य</b> | सेनाजित्  | त्रह्मवाह का पुत्र याज्ञवल्क्य,<br>विदम्ध शाकल्य | १७०     |
| •••                         |           | •••                                              | १०१     |
| •••                         | ***       | •••                                              | १०२     |
| • • •                       | ***       | •••                                              | १०३     |
|                             | . 2 *     | सत्यकाम जावाल                                    | १०६     |

### टिप्पशियाँ

\* ४ प्राचीन भारतीय श्रातुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से सम्बद्ध प्रश्न

### प्र. क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य हं ?

भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाव-लियाँ तथा इतिहास सुरचित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरर्थक सममा जाने लगा था।

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की आर आधुनिक विद्वानों का ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज्ञयान में (अठारहवीं शताब्दी ई० के अन्त में) ही, जब पहले पहल पारचात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया था । उस आरम्भिक अध्ययन से कुछ फल भी जरूर निकला। पुराण में नील नदी का उद्भव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्वीप को आधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था। किन्तु ऐसी आशिक सफलताओं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामगी इतनी उत्तमी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा।

उधर सन १७८५ से १८२८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, डा० मिल, जेम्स् प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों को लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अमूल्य खान भारतीय इतिहास के विद्याधियों के लिए खाल दी । उन का ध्यान एकाएक उस कीमती और उपजाऊ केन्न ने खींच लिया, और उस के मुकाबले में और सब उन्हें तुच्छ जैंचने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में अभिलेखों, सिक्कों आदि की खोज जोगें से जागे रही, और अव तो वह एक पृथक् विद्या ही बन चुकी है। अभिलेखों और सिक्कों आदि के अध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री को ग्रलत सिद्ध किया। इसी बोच टर्नर आदि विद्वान पालि के इतिहास-ग्रन्थों—महावंस और दीपवंस—की आंर ध्यान दिला चुके थे, और उन प्रन्थों की बौद्ध अनुश्रुति भी पौराणिक अनुश्रुति से कई अंशों में टकराती पाई गई। इस प्रकार पौराणिक अनुश्रुति पर से विद्वानों का विश्वास चठ गया, जो अब भी पूरी तरह पुन: स्थापित नहीं हो सका।

सन १९०४ ई॰ में विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास (अली हिस्टरी ऑव इंडिया) प्रकाशित किया। "ऐतिहासिक तारतस्य की तमीजा का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव हैर।" किन्तु यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा अन्य लिखा जिस में भारतीय इतिहास की विविध सामग्री—अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदशी वृत्तान्तों आदि—की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों पुस्तकों में विखरे हुए थे, एक सूत्र में परंग कर एक श्रृङ्खलाबद्ध वृत्तान्त

१. प्राचीन भारतीय लिपिमाला, हितीय संस्क०, ए. ३७-४१।

२. पोलिटिकल साइम्स कार्टली, न्यू बौर्क, बि॰ ३४, ए॰ १४४। २९

तैयार किया गया था । अपने अन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से छुरु होता है, और उस से पहले के सब युग इतिहास के चेत्र से वाहर हैं। "भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईसवी सन् से तीन हजार बरस पहले छुरु होता है जब जमना के किनारं कुरु के पुत्रों धौर पाएडु के पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नाम के बड़े महाकाव्य में वर्णन है। परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता...." इत्यादि (चौथा संस्क०, पू० २८)।

### इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीब ग्रुरु होता हैं ?

अनुश्रुति का एतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न भी गुँथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ किया जाय तो वह एक निर्जाव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है। पहले की घटनाओं को सममे बिना उस घटनावली की कोई युद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो पाती। भारतीय सभ्यता की युनियाद बड़े अंश में उस काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होती है, और संख्याओं के विकास का तन्तु पहले से चला आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत आर्थिक, सामाजिक और गजनैतिक संख्याओं का विकास समम्भने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण विकास का युत्तान्त है। यदि इस युत्तान्त का कुछ अंश संभाल कर नहीं रक्खा गया, या हमें उलमे हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त होता है. या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरें बची नहीं रह सकी, तो इस का यह अर्थ नहीं कि वह अंशा था ही नहीं। उस अंशा के

विना दूसरे ऋंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी युग में हमारे पूर्वज जंगलों की बहतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के पक्के मकान भी काल की सुरुरता के कारण शताब्दियों के आधी-पानी में नष्ट हो गये हों श्रीर उस का कोई ठांस श्रवशंष बचा न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई। यह ठीक है कि सभ्यता का विकास श्रीर महत्त्वपूर्ण घटनायें श्रपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु बाङमय श्रीर साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? और वह वाङ्मय ठोस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अवहे-लनीय है ? सूतों और चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सँभाल कर रक्तवा था। आधुनिक आलोचक यदि चारणों के वृत्तान्तों <mark>को सुलमा। कर</mark> उन में सं इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अयोग्यता है। यह ठीक है कि वाङमय के इन सूदम अवशेषों को आलोचना बहुत अधिक नाजुक श्रीर कठिन कार्य है, श्रीर इस में सफलता दुर्लभ है। किन्तु पहले काल के इतिहास की यह सामग्री मैाजूद है, और इस के रहते हुए केवल इस कारण कि हम उस सामग्री को मुलभा नहीं सकते, उस काल के। प्रागैति-हासिक कहना एक अनगल वात है।

### उ. पाचीन आर्थी का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में ऐति-इ।सिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न

भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू० से बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता। उस सभ्यता और संस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाङ्मय में मिलता है। प्राचीन पैराणिक अनुश्रुति भी उसी वाङ्मय का एक अंश है। किन्तु विद्वानों का एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुश्रुति की अवहेलना करता और बाकी— मुख्यत: धार्मिक—वाङ्मय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक इतिहास के। यह सम्प्रदाय वैदिक युग,

नाझण-उपनिषद्-सूत्रयन्य-युग या उत्तरवैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग (epic period) श्रीर बैाद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एका-एक पारसियों श्रीर यूनानियों के श्राक्रमण तथा मार्थ साम्राज्य का उल्लेख कर हालता है (जैसे, रैप्सन—पंश्वेंट इंडिया में )।

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय जाति के प्राचीनतम जीवन में कंचल धर्म और वाङ्मय का ही विकास होता रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना पारिसयों और सिकन्दर का आक्रमण ही थी। पहले इतिहास का युग-विभाग धर्म और वाङ्मय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक राजनैतिक घटनाओं के अनुसार। ऋषे युवती ऋषे जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटना है। इन्हीं विद्वानों के मतानुसार आये लाग पारसी आक्रमण से करीब एक हजार बरस पहले बायव्य सीमान्त से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए, और उस आक्रमण से बहुत पहले हो सारे उत्तर भारत का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आर्य हो गई और उन सब प्रदेशों में आर्य भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई! कैसी उपहासास्पद स्थापना है!

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आर्थी में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थायें थीं, तथा राजनैतिक चेतना और सचेष्टता पुष्कल रूप में विद्यमान थी। राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के रहते हुए राजनैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूल दृष्टि का भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था। बाद के युगों में अनेक विजय की धारायें भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (ethnic)

परिवर्तन हो पाता। आयों की विजय भारतीय इतिहास की सब से वड़ी और सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, और जिस काल में वह हुई उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना अपने के। उपहासास्पद बनाना है।

यह उपहासास्पद स्थित इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शयद खुद कुछ कुछ खटकती है, और इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक घटनाओं के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडौनेल और कीथ के वैदिक इंडेक्स में) एक राजनैतिक इतिहास बनान का जतन करते हैं। किश्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने वाले घटनाओं के आकरिसक निर्देशों को इकट्टा कर के न तो उन का पौर्वापर्य निश्चित किया जा सकता है, और न उन्हें नत्थी कर के कोई श्रुख्लाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है।

अन्त का, इस ज्यापार में विफल हा कर ये विद्वान् यह प्रोषणा कर देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता। यह एक अलग विवाद का प्रश्न है, और यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाङ्मय—पीराणिक अनुश्रुति—का निकम्पापन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता। दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वैसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भरमार बैसा सिद्ध नहीं करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का कृतान्त किय कर भेजने का विशेष प्रवन्ध्य था; पहले चालुक्यों का इतिहास दो सा बरस पीछे दूसरे चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मानते हैं कि मध्य काल में आ कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया और उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलौकिक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता और पारलौकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रवल हो गया, जो इतिहास की उपेला का कारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहास की उपेला का कारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अनुश्रुति चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया.

तथा उस में धर्मीपदेश की दृष्टि से अनेक मिध्या कथायें मिला दी गई: भौर इस प्रकार बिगड़ हुए ऐतिहासिक वाङ्मय की पा कर आज हम हिन्दु शों में ऐतिहासिक बुद्धि के श्रभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था. पर वह सदा से न था. न सदा रहेगा।

#### ऋ, 'पुराण-युग' तथा पोराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग

इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान पौराणिक अनुश्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेचा को चेष्टा कर अपने का उक्त उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते । मान्तितेऽपि लगुने न शान्तो व्यापिः ! अपनी विचार-सरिए के अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानो वे स्वयं भिभकते हैं। उन के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुराण-युग ( Epic period ) रहता है। उस पुराण-युग से क्या अभिशाय है ? जिस काल में पुराण और महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजान्त्रों (लगभग १९० ई० पू०) से गुप्त राजान्त्रों तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-मुग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है-वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराखों और महाकाव्यों में उल्लेख है। फलतः व यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक आतीत काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र श्रंकित किया जा सकता है। तब क्या उन से उस अतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त नहीं दुहा जा सकता ? क्यों नहीं ?

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग, जरूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान् नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों, सिक्कों, बिदेशी वृत्तान्तों आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा

मृ्लतः पौराणिक अनुश्रुति सं नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है। फिर पहले काल के इतिहास के बिषय में उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकम्मा क्यों सममा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसंगन उपयोग करने के बजाय, साहसपूर्वक क्यों न उस की पूरी छानबीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ?

#### ल. पोराणिक अनुश्रुति का उद्धार

उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्त और बीसवीं के आरम्भ में एक नये सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानबीन की खुनियाद डाल दी है। इस सम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयृत काशी-प्रसाद जायसवाल के हैं। पार्जीटर के पुराख टेक्स्ट ऑव दि डिनैस्टीज आब दि कलि एज ने पहले पहल इस नई सरिए की सूचना दी। जायसवाल ने राशनाक ऐंड मीर्य क्रीनीलीजी, दि ब्राह्मिन एम्पायर श्राद् में उसी सरिए। पर श्रागे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी प्रनथ एन्स्बेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेंडीशन प्रकाशित हुआ। वह तीस बरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक प्रंथ है। १९२७ में एक जर्मन विद्वान किर्फेल ने पार्जीटर के पुराख देवस्ट के नमूने पर डास पुराख पश्च-लक्षण प्रकाशित किया है। जमाने की नई लहर की सूचना महामहोपा-ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दि महापुराण्य ( ज० बि० श्रो० रि० सो० १४. पूर्व ३२३ प्र) से मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराणों का जाँचने की नई कसीटियाँ प्रस्तृत की हैं। अभिलेखों के श्रध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पुष्टि भी की है। पुराए के अनुसार चेदि वंश ऐक वंश की एक शाखा था, और विनध्य की पूरवी दुनों में कभी गज्य करता था । खारवेल के श्रमिलेख ने उक्त बात की पृष्टि की है। (जन्बिन आर रिन संकि १३, प्रव २२३)। रूपरेखा का यह खरड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा० सीतानाथ प्रधान की दि कौनोलोजी क्रॉब एरबेंट इंडिया प्रकाशित हुई है, (कलकत्ता १९२७)। वह एक महस्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देग्वा है। हा० प्रधान की दृष्टि झोर पद्धित वहां है जो पार्जीटर और जायसवाल को है, तथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के अनुसार वथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। हा० प्रधान का मत अनेक अंशों में उस के अनुकुल पर कहीं प्रतिकृत भी है। उन्हों ने राम दाशरथि के आठ पीढ़ी पहले से महापद्म नन्द के समय तक के ज्यक्तियों का फालकम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने ११५० ई० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर और जायसवाल के मतों के साथ बारोकी से मिलान नहीं किया, इस लिए में अभी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ तक स्वीकार कर सकूँगा। बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा।

डा० हमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पंक्तिरिकल हिरदरी अाँव पन्रयेट इंडिया (प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरें ढंग से । उन का प्रत्थ अनेक अंशों में स्मिथ की अर्ली हिस्टी से अच्छा है । उन की यह बात प्रशंसनीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आगम्भ से अन्त तक एक समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है—ऐसा नहीं कि शुरू में वैदिक, उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-मकद्नी, मौर्य, शुंग आदि युग। उन्हों ने पाचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध सं कुछ पहले, परीचित् के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है । उस काल के लिए उन का आधार उत्तर वैदिक वाङ्मय—बाह्मण प्रन्थ, उपनिषद् आदि—,थोद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्रुति हैं। प्राग्बुद्ध काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं—(१) पारीचित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का उत्थान, और (५) काशी-राज्य का अधःपात तथा कोशल का अध्युदय।

पौराणिक अनुश्रृति कं अनुसार ब्राह्मण प्रन्थ और उपनिषद् महाभारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में अर्जून पाएडव के पीते राजा परीचित् चौर उस के वंशजों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप सं है। यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पत्रा खोला है। परीचित् के पहले कौरव-पाग्डव-युद्ध होने की बात मुना जाती है। किन्तु रायचीधुरी को इस युद्ध का कें।ई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( पू० २० ) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखने समय वे कहते हैं-"रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद (१०,५३, १४) राम नामक एक शिक्तशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का केशिल से सम्बन्ध नहीं बताता " (प्र०४७)। बैदिक साहित्य की चुप्पो का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि बेद में घरगद के पेड़ श्रीर नमक का भी उल्लेख नहीं है। ये वस्तएँ वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वाली को बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होता। उसी दशा में वेद की चुप्पी इन का श्रभाव सिद्ध कर सकेगी, श्रन्यथा नहीं। राम और साता की ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी म्बतन्त्र प्रमाण की अपेचा थी ता हमारे विद्वान मित्र को वह कीटिलीय अर्थशास (१,६) में मिल सकता था।

उपनिषदों वाला राजा जनक कौरव परीतित् के छ:-सात पीढ़ी बाद हुआ था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक बंश का नाम है, वह जनक कौन था ? रायचौधुरी कहते हैं—सम्भवतः वह बही हो जिसे अनुश्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है (पृ० ३१)। इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अर्जुन पारहव के पोते परोज्ञित् के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं! श्रीर उस के बाद पुराखों से सीरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा शीर्षक के नीचे रख देते हैं!

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और इस के साम्राज्य में गोदावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह रायचौधुरी ने अनेक प्रमाण हे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतर्दन द्वारा हैहयों के पराभव का उल्लेख है (पृ० ६१-६२)! यदि वाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाओं द्वारा मध्य देश के शुंग या काएव राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत की जाती, तो वह इस युक्ति का ठीक नमूना होता! प्रतर्दन और उस से हारने वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठे में अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतर्दन की कालस्थिति के लिए महामारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के लिए कैसे है ? इस पद्धित के विषय में हमें यही कहना है कि न हि कुक्कु आ अर्थ पाकाय अर्थ प्रस्ताय कल्पते! यदि अनुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की पूरी छानवीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के दुकड़े मत उठाइये।

किन्तु इस के बायजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचौधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महस्त्व-पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है। हपरेखा में उसे स्वीकार किया गया है (नीचे ६ ८१)। इस प्रकार अनुश्रुतिगम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैंने अनेक गौण अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचौधुरी की बात को माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा।

#### ए. पार्जीटर का कार्य

जायसवाल और पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अपने मन्थ के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परस्त की है, उस के विकास का इतिहास खोजा है, और उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का विरोध करते हैं? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना होगा? क्या वैदिक साहित्य को चुप्पो से कोई परिणाम निकालना उचित है? और है तो कब? इस प्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है। अगले तीन अध्यायों में अनुश्रुति को रचा का, उस के रचकों का. उस की संहितायें तथा उस की शाखायें बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की हो परीचा से हो सका है। पत्रें अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार को मिलावट हुई है उस का वर्गी- करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गई हैं जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी सत्य और कौन सी कल्पित, इत्यादि।

इस आरम्भिक परीचा के बाद अगले छः अध्यायों में पौराणिक वंशा-बिलयों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनायता अनेक स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीचा में यह पाया जाता है कि रामायण की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अपेचा घटिया है। वंशाविलयों में ग्रावतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने अकार की ग्रावतियाँ हुई हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूच्म छानबीन का एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है।

इस प्रकार की सूदम छानबीन अगलं १२ अध्यायों में है जो प्रन्थ का मुख्य भाग हैं। इन में राजवंशाविलयों की, चतुर्यूगी के कालियाग की और बाह्मण तथा ऋषि-वंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशाविलयों के व्यक्तियों में विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की समकालोनता निश्चित की गई, और उन समकालीनताओं के सहारे वंशा-बिलयों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यहाँ पार्जीटर की खोज का सार है। इस सं पाया जाता है कि छत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिहास के बैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि। बाद में सृष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये। अन्तिम चार अध्यायों में पार्जीटर ने अपनी खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं।

#### ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता

रूपरेला के इस खरड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह मुख्यतः पार्जीटर को उक्त खोजों के श्राधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन से मतभेद है, या मैंने कुछ श्रविरिक्त लिखा है, उस का निदेश भी यथास्थान टिप्पियों में कर दिया है। विचारशील आलोचक उस इतिहास को युक्तिसंगत श्रीर सामञ्जस्यपूर्ण पायेंगे; उस की घटनावली में एक शृङ्खला तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। किन्हीं असम्भव अन्ध विश्वामी में वह हमें नहीं ढकेलता। उस के अनुसार भारतीय आर्थ राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से अन्दाजन ९५ पीढ़ी अर्थात करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शुरू होना है। स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० ई० पू० तथा जायस-बाल १४२४ ई० पृ० रखते हैं। इस प्रकार व्यार्थ राज्यों का व्यारम्भ पौराखिक श्रानुश्रुति के श्रानुसार श्रदाई तीन हजार ई० पूर्व तक पहुँचता है, श्रीर उस सं अर्थात् इच्वाकु और पुरुरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रागैतिहासिक है। आधुनिक विज्ञान की मानी हड़ बातों में और इस परिखाम में कुछ भो निराध नहीं है। कई प्रचलित निश्वासों का- जैसे इस बात का कि आर्य लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढाई की थी-यह इतिहास जरूर विरोध फरता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खालो कल्पनायें हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाखों पर आश्रित नहीं हैं। पार्जीटर का यह कथन बिलकुल सही है कि वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आर्थी का वायव्य कोएा से प्राना प्रमाणित करती हा। वंद के बिद्धानों को भी यह बात माननी पड़ी है

( उदाहरण के लिए कीय किन्नज हिस्टरी, पृ० ७९ )। रावो के तट पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में अवश्य वर्णन है, पर वह लड़ाई आयों के उत्तरपच्छिम संपूरव प्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी आधुनिक कल्पना है। सुदास, दिवादास, वध्यश्व आदि राजाओं का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के विषय में कुछ भी नहीं वतलाता। अनुश्रुति के अनुसार वे सब उत्तर पञ्चाल के राजा थे, और अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस स्वतन्त्र मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वंद को भाषा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन बोली है।

सच कहें तो भारत की जातिविषयक (Ethnological) और भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्रृतिगम्य इतिहास की हुबहू संगित होती है, और वह उस की पूरी ज्याख्या करता है। हम ने देखा कि आयों द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास में सब में बड़ी और स्थायी महत्त्व की घटना है। आयों के उस विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार ज्याख्या उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास ही करता है, और दूसरो कें हे चीज नहीं करती। यदि पौराणिक अनुश्रुति भूठ है तो बिना जाने वूक्ते इतना बड़ा सामञ्जस्य क्या केवल घुणान्तर न्याय से हो गया ? और यह भूठ की मोनार किस के हित. किस की स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी को गई ?

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मैं अपनी तरफ से पौराणिक अनुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ। एक तो, अनुश्रुति-गम्य इतिहास आर्थों का भारतवर्ष में जिस कम से फैलना बतलाता है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों के अचरशः अनुकूल है। विनध्यमेखला और दिन्खन में आर्थों के फैलाब के इतिहास का सिंहाबलीकन नीचे ६ १११ में किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आर्थ लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरों छोर

तक पहुँचने के बाद पहले उस के पिन्छमी आँचल का विजय करें, और पिछे घीरे घीरे पूरब तरफ बढ़ते जाँय। पहले माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर अंग-वंग-किलंग, फिर असमक-मूलक, इत्यादि कम सर्वथा स्वामाविक है। यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात है कि अंग से आयों का प्रवाह वंग तथा किलंग की तरफ फैल कर गोदावरी की आर्य बस्तियों में जा मिले, और छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में अटबी-राज्य बिर कर बने रहें (दें मारतमूमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण)।

वृसरे, अनुअतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयीं के फैलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नये देशों की जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा उन्हें जीत कर आबाद करते रहे हों, सा नहीं हुआ। प्रत्युत विना किसी योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आये राज्यों में से निकल कर साहसी चत्रियों और बाह्मणों की टक-डियाँ नये देश खोजतीं. और नये जंगलों के। साफ कर आश्रम और बस्तियाँ बसाती गईं. जिन के आधार पर अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे। फैलाव श्रोर उपनिवेशन (Colonisation) की यह एक विचित्र श्रीर विशेष शैली है जो भारतीय श्रायों के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस रौली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला और विदर्भ तक आर्थ उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना हुई ( ई ७५ ), फिर पाएड्य और सिंहत की बारी आई ( ५५१०९-११० ); अन्त में वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची । सिंहल तथा बृहत्तर भारत में आर्थी के फैलाव का बृत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सर्वसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उस फैलाव और उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहल फैलाब की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हबह एक है। क्या यह सामखस्य केवल घुणात्तर-त्याय से है?

फिर हम देखते हैं कि मारत के अन्दर आर्थी का फैलाव पूरा होते ही वह बाहर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वामाविक सातत्य और एकसूत्रता, जो पौराणिक अनुश्रुति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्या यह सामञ्जस्य और एकसूत्रता पौराणिक अनुश्रुति की सामान्य सचाई का अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है ?

#### श्रो. पाचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग

( Epic Period ) कोई पृथक युग नहीं

अनुश्रुतिगम्य इतिहास आर्यावर्त्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास है। इस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिग्णाम निकलता है। अब तक जो हम प्राचीन इतिहास का धार्मिक और वाङ्मयकृत ढाँचे—वैदिक, उत्तर वैदिक आदि युगों—में देखते आये हैं, इस के बजाय हमें इस का शुद्ध राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। इस धार्मिक वाङ्मयिक ढाँचे में पुराण-युग (Epic period) एक ग़लत वस्तु है, जिस का कोई अर्थ नहीं है। पुराण-युग का अर्थ यदि पौराणिक अनुश्रुति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग बहुत कुछ वैदिक युग ही है, और कुछ अंश में वह प्राग्वैदिक— अर्थान् वैदिक ऋषियों के समय से पहले का—है, जैसा कि इइइइ में भली भाँति स्पष्ट हो चुका है।

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धित सी बन चुकी है। नमूने के लिए डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टी ऑव इंडियन शिर्पिन या डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कापोंस्ट लाइफ इन एन्श्येंट इंडिया देखिये। दूसरे भंध में प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में वैदिक युग पहले आता है जिस की सामग्री वैदिक वाङ्मय से ली गई है, फिर उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग। यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का, मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर।

धार्मिक वाङ्मय ही मुख्य आधार है, लौकिक अनुश्रुति की उपेत्ता को जाती है। इस दृष्टि में अब आमृल परिवर्त्तन होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनुश्रुति के अनुसार राजनैतिक घटनाओं के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विपयों की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है।

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह फॅसा हुआ है। मैं समकता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक शृंखलाबद्ध भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का राजनैतिक अंश और यह खरड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजूमदार की और लाइन ऑव परगेंट इंडियन हिस्टरी पेंड सिविलिजेशन (प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता की रूपरेखा) प्रकाशित हुई; उस में भो मैंने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का ध्यान नहीं गया। आउर लाइन में वही पुराना ढाँचा—वैदिक युग, उक्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि—है। मजूमदार समूचे अनुश्रुतिगम्य इतिहास को पुराण-युग में ले आये हैं, मानों वे वैदिक और उक्तर वैदिक युग के बाद की घटनायें हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वैदिक और बहुत सी वैदिक युग की हैं! अनुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि के जड़ से बदल देती है, से। समक लेना चाहिए।

## अर्थे. क्या प्राचीन आर्थी अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था ?

जो लोग केवल वैदिक वाङ्मय से प्राचीन आयीं को सभ्यता का अन्दाल करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आर्यों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्रों को खड़ा कर देता है। वैदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आर्थ एक प्रतिभा-

शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का अभाव था ? क्यों ? क्या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रैकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्बल्त। नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कर्त्तव्य की. जिसे संसार की अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निवाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहें ? क्या हिन्दुओं में लौकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा-भाविक अभाव है ? वे केवल परलांक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिग्राम की मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि वह परिग्राम स्वयं श्रान्त है, वह आयों के वाङमय के एक बड़े श्रंश-राजनैतिक अनुश्रुति-की उपेत्ता करने से पैदा हुआ है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनैतिक अनुश्रृति से उन के आर्मिभक राजनैतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामञ्जस्य-पूर्ण बुद्धिपाद्य इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुञ्जाइश हो नहीं रहती। किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रुति बुरी तरह उलकी हुई थी; यदि श्राधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान-बीन न की जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर बन चकी थी। क्यों ऐसा हुआ ? क्यों इम ने अपने इतिहास की भूतभुतौयाँ में डाल दिया था ?

पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को दंते हैं। वे प्राचीन आर्य वाङ्मय के दो विभाग करते हैं—ब्राह्मणिक और क्षत्रिय; पुराण-इतिहास को वे क्षत्रिय वाङ्मय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानो पुराणों और ब्राह्मणिक वाङ्मय में विरोध रहा हो (प्रा० अ० प्र० ४३)। फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से सच है (प्र० २, ६०-६१)। आप इस के कारणों पर विचार करते हैं कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भित्त क्यों था (प्र० ६१-६३), और उसी प्रसंग में विभिन्न

प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते हैं। पुराण भी आगे चल कर बाह्मणों के हाथ आ गये, और उन्हों ने उन में बहुत कुछ मिलावट की। फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो प्रकार की है-एक ब्राह्मणिक और दूसरी स्त्रिय ( अ० ५ ) । ब्राह्मणों ने प्राचीन स्त्रिय अनुश्रुति में बहुत सी गप्पें मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन अनुश्रुति और नई मिलावट की अस-म्बद्धता श्रौर परस्पर-विरोध को न पहचान सकं, श्रौर फलतः प्राचीन श्रनु-श्रुति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिचाओं और उन के पाखरह के विरुद्ध थे उन्हों ने बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया ( पृ० ६१ )। उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भाग-बत पुरागा उन्हों ने ९ वीं शताब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुरागाों का वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच शताबिद्यों का कुछ भी वृत्तान्त न बढ़ाया ( पृ० ५७ )। ब्राह्मणों का यही अपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भित्त था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब थी, उहों ने जान बूम कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो उन के पाखरहों की विरोधिनी थीं ( पू० ९-१० )।

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुक्ते एक मृततः गलत दृष्टि काम करती वीखती है। एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह श्राह्मण एक जात थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थापना को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निर्भर होता था। यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादमस्त अवश्य है। आभा, जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान वैदिक काल से भारतवर्ष में लेखन-कला की सत्ता मानते हैं (नीचे अ १४)।

प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को बाह्यिक ख्रीर स्त्रिय न कह कर त्रयी ख्रीर इतिहास कहा जाता तो ठीक होता। उन में किसी जात के भेद का

सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और चत्रिय अलग अलग श्रेणियाँ ( classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्न नहीं है। क्योंकि त्रयी श्रीर तदाश्रित वाङमय में ज्ञियों का भो श्रंश है-हिरएयनाभ, जनक श्रादि राजाश्रों की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; और ऐतिहासिक वाङ्मय में ब्राह्मणों का भी अंश है-स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद्व्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वाङमय श्रीर ऐतिहासिक वाङ्मय का पार्थक्य केवल श्रमिवभाग की सूचित करता है: उन का भेद केवल रुचि का और विषयों का भेद है। उन दोनों वाङमयों में भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी। स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्रयी-वाङ्मय पुराण का बड़ श्रादर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद कहता, यह में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे द्वताओं की मधु हवि बतलाता तथा अधर्व वेद को उस पर निर्भर कहता है ( पृ० ३० टि० ५, पृ० ५५,५६ )। इस प्रकार के और प्रमाण नीचे ( ११२ ) भी दिये गये हैं। इस पर भी यदि "पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाङमय के कथनों से भिन्न है" ( पू० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो ''ब्राह्मिक'' वाङ् मय के बन्धों में परस्पर भी है, और उस का कारण यह है कि प्राचीन आयों में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता श्रीर गहरा विचारने की श्रादत था। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैका मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् !

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका, तब ब्राह्मणों या "ब्राह्मणिक" वाङ्मय में (ध्यान रखिये, त्रयी या "ब्राह्मणिक" वाङ्मय केवल ब्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव कहना ऐसा ही है जैसा यह कहना कि श्राधुनिक रसायनशास्त्रियों में ऐतिहा-सिक ज्ञान का श्रभाव है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, और उस के कारणों को खोजना श्रनावश्यक: ऐतिहासिक अनुश्रुति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी शास्त्रिक और क्षत्रिय न कद कर धर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक कहना ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी का सम्बन्ध नहीं दोखता। ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रुति में ने बातें भी रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि ने अन्धे थे और ऐतिहासिक बुद्धि से विञ्चत । पर क्या इसी युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होतो ? उन्हों ने प्राचीन परम्परागत वस्तु में नई बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही होता।

यह कहना कि ब्राह्मणों ने जान बूक्त कर एतिहासिक सचाइयों का छिपाया, मुक्ते युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों को हर देश और काल में छिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंगे। पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्यों कहा जाय? पार्जीटर का यह विचार दोखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछ सामृहिक स्वार्थ थे, श्रीर वं स्वार्थ एतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थो, वह केवल विद्वानों विचारकों और पुराहितों की श्रेणी था। वेशक श्रेणियों के भी म्वार्थ होते हैं; पर ब्राह्मण-श्रेणी में इतनी विचार-स्वतन्त्रता और इतना मतभेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से श्रेणी के एक श्रंश का लाभ हो तो दूसरे की हानि हो सकती थो। किर कुछ सचाइयों का छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो सकता था, तो कुछ को छिपाने से चित्रयों को भी। ऐसी क्या बात थी कि ब्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी एतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, श्रीर चित्रयों का सदा उन्हें न छिपाने से ?

पार्जीटर का कहना है कि त्रयो-वाङ्मय ने वेदों के संकलनकर्ता का नाम जान बूक्त कर छिपाया है, ''ऋग्वेद के संकलन की बात और उस को शृंखलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुष्पो साधने का एक पद्ध्यन्त्र दोखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह बाद चलाया कि बेद सनातन काल से चला आया है, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था.....' (पृ०१०)। किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद (अयो या श्रुति) के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों ने अवश्य चलाया, किन्तु यास्क सं पहले का वह कौत्स मुनि क्या त्राह्मण न था जिस की यह घोषणा थां कि अनर्थका हि मन्त्राः - मन्त्र निरर्थक हैं ? वंद का सनातन कहने का जिम्मा क्या कंवल बाह्मणों पर है ? और यदि है तो कंवल इसी लिए न कि व लोग विचार के नेता थे ? बंदविरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। और क्या वेंद् के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही आभिप्राय रहा है ? वंद सनातन हैं का क्या अर्थ समभा जाता है ? कोई उस के अथ मात्र का सनातन मानते हैं, ता काई उस के शब्दों की भी; श्रीर इन विषयों पर व शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में अन्य विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ के। उस विचार का मूल प्रेरक कहना निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद-व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने की नौबत कैसे आती है ? यदि बेद के शब्द और उन का क्रम भी सनातन है, ता भी व्यास ने उस का ऋकु यजुः साम में और ऋषियों तथा देवतात्रों के अनुसार सुकों में विभाग कर दिया, इस में विरोध कैसे है ? और श्रन्त में, सनातन कहते किसं हैं-क्या सुदूर पूर्वजों की बस्तु को नहीं ? यास्क से पहले के जो ऐतिहासिकाः 9 "सनातन" वेद के श्रन्दर इतिहास की गाथायें देखते थे, उन्हें वंद का इतिहास बतलाने में क्या संकांच था ? त्रयी-वाङ्मय ने ज्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का

१. निरुक्त, १,१४,२।

२ निरुक्त २, १६, २; १२, १, ५; १२, १०, १।

कारण नि:सम्देह स्पष्ट है। श्रीर वह यह कि व्यास एक श्रात्यन्त सुपरिचित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की श्रावश्यकता न थी, श्रीर उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग—इतिहास—का काम था।

इस कथन में कि ''ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological) व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया" (पृ०६६), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर अकारण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक श्रीर वास्तिवक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है; पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही हैं? प्राचीन नोतिकारों के नामों का दृष्टान्त लीजिये। कैंदिल्य ने श्रपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढंग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं; बाद में नामों को समानता या समानार्थकता के कारण काल्पनिक इन्द्र श्रादि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समक्ते जाने लगे । लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कैंदिल्य एक ब्राह्मण ही है।

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि चीएा और मन्द हुई है जरूर; उस समय से इतिहास और कहानी का भेद भूल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास-पुराए, अन्य सब विषयों की तरह पारलाकिक धर्म की सेवा में घसीटा गया; किन्तु उस का दोष यदि है तो अकेले बाह्यणों पर नहीं, सारी जाति पर है। विशेष कर मध्य काल में जब हमारे जातीय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलाकिक जीवन का महत्व बेतरह चढ़ गया, और सब लाकिक विषय तुच्छ सममे जा कर उस के गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मीपदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मीपदेशपरक

१. दे॰ रा॰ भगडारकर—कार्माइकेल लेक्चर्स १६१८, ३ ए, विशेषत: ए० १४ टिप्पणी।

कहानियाँ प्राचीन इतिहासों में भर दी गईं। किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, केवल बाह्यणों का नहीं। और समूची जाति का यह रोग विशेष काल और अवस्थाओं को उपज था। सदा से न तो आर्य जाति में और न बाह्यण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। भागवत पुराण का जो रृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक और ट्रष्टान्त उस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करना है, और यह भी सूचित करता है कि वह रोग केवल बाह्यणों को न था। मुस्लिम जमाने में लोदिवंशावतस ब्रहमद नृपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अनंगरंग नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी। व्यावहारिक उपयोग के विषय में उस ने भने ही कुछ नई बातें जोड़ी, पर विभिन्न जातियों और देशों की कियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्यायन के कामसूत्र के वर्णन के। ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नक्शे में मिट चुका था! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बिह्या नमृना है।

#### \* ५. श्रायीं का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना

श्चार्य लोग भारतवर्ष में उत्तरपच्छिम से श्चाये, यह प्रचलित विश्वास है। श्चनुश्रुति का परिगाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के लिए कोई म्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है (प्रा॰ श्र॰, पृ० २९७—३०२)। दं० नीचे स्थार ।

किन्तु यदि ईरान में आर्य लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनुश्रुति में अपने इन आरम्भिक आर्यावर्त्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ? पुरूरवा से ययाति तक और उस के बाद अनु और दुखु के वंश में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और ईरानी आर्यों के समान पूर्वज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्थों में वैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था; अनुश्रुति के अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था । इस दृष्टि से पारसी श्रीर पौराणिक अनुश्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है।

#### \* ६. क्या मानव द्राविह थे ?

भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव और एक दो वंशों या जातियों के थे। कहानी के अनुसार इस्वाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और पुरुषा ऐल भी मन का दोहता । उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टतः कल्पित हैं। पहला श्रंश, कि इच्चाकु शर्याति आदि मन के नौ या दस बेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य अयोध्या से बिहार, पञ्जाब आर गुजरात तक न फैल सकता था । तो भी उस कहानी से यह सुचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ हुआ तब उत्तर भारत में कई राज्य थे. ऋौर वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरुरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कल्पित है। ऐक वंश एक पृथक वंश प्रतीत होता है, जी नवागन्तुक है: उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फैलता है। मानवां और ऐळों के सिवाय सौद्युम्न नाम के एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौद्यम वंश को भी मनु से जोड़ देती है। पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक और सीचम कमशः द्राविड, आर्य और मुंड जातियां है। मुक्ते मानवों के द्राविड हांने की बात ठीक नहीं लगती।

इस में सन्देह नहां कि मानवों और ऐकों में आरम्भ में कुछ भेद अवस्य है, और मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों को ब्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दिल्ला के रालसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दालिणात्य जातियों से मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश को भाषा से मिश्र और मिश्रित है। ठीक, अवध और बिहार की भाषा में मिश्रए है, पर क्या वह मिश्रए द्राविड है ? जब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रए की बात से कुछ सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रए क्या एक पहली अर्थ बोली का नहीं हो सकता?

भाषा-विषयक उक श्रवस्था की व्याख्या करने के लिए डा॰ हार्नेलों ने यह वाद चलाया था कि भारत में आर्थों का प्रवाह दो बार श्राया। पहला प्रवाह जब वायव्य सीमानत से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा आया जिस ने पहले आकाश्ताओं को पूरव, पिछ्छम और दिक्खिन ढकेल दिया। पार्जीटर कहते हैं यह किष्ट कल्पना है। सो ठीक है। किन्तु इस कल्पना में वायव्य सीमानत से आने की बात ही किष्टता का कारण है, क्योंकि यदि आर्थ प्रवाह उधर से आता तो सामानत पर शुद्ध आर्थ भाषा होती। किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई किष्टता नहीं है। मानव और ऐक दोनों प्रथक् प्रथक् आर्थ जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले और दूसरी पीछे भारत में आई!

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्थ कहते हैं, उस का बह शुद्ध-आर्थ-पन किस बात में है ? इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है ? पर ऋग्वेद के अधिकांश की रचना उत्तर पञ्चाल के ऐक गज्य में हुई थी, और इस लिए उस दश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारियों का होना स्वाभाविक है । किन्तु ऋवाओं की ही भाषा शुद्ध आर्थ थी, और उस के पूरब प्राचीन अवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी—क्या ये हमारी अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषायों मात्र नहीं हैं ? क्या शुद्ध आर्थ का अर्थ केवल टकसाली नहीं है ? और क्या अवधी का मिश्रित होना वस्तुतः किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता

कम्पैरेटिव ग्रामर ग्राव दि गौडियन लैंग्वेजेज़ (गौडीय भाषाओं का तुलगासक न्याकरण), १८८०, मूमिका ए० ३१।

है ? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन श्रवध की बोलो में ऋग्वेद जैसा कोई प्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोलो को टकसाली बना देना और दूसरी बोलियों को उस की श्रवेत्ता मिश्रित ?

यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण की भी सूचित करता हो तो भी उम मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकत के भाषा-विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। अवधी और बिहारी में कई अंशों में समानता है। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, अवधी में विशेष द्राविड प्रभाव किसी नैक्क ने सिद्ध नहीं किया।

# \* ७. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की श्रनार्य जातियाँ; लंका के राक्षसों और वानरों के आधुनिक वंशज

पाराणिक अनुश्रुति में मानवों और ऐकों का अर्थात् आयों का वृत्ताम्त हैं; किन्तु उन के साथ सम्पर्क में आने वाली अनेक अनार्य जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूर्व जों को देवता बनाहिन की जहाँ मतुष्यों में स्वामाविक प्रवृत्ति हैं, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रेत तक बना देने की भी है। यह कोई प्राचीन आयों का ही विशेष दोष नथा। पौराणिक अनुश्रुति में जिन अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में में कह्यों के नाम उक्त कारण से इतने किलपत कथामय (mythical) हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्त अम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियों थीं या किल्पत जीवयोनिया। पार्जीटर ने आयों का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए अनुश्रुति की स्वतन्त्र शृंखला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है। पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राज्ञस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य-जातियाँ थीं। किन्नु इन में से प्रस्थेक कौन थी, और उस के इतिहास का

मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में कि कोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बढ़ समूह का स्थान वायव्य सीमाप्रान्त था (जनमेजय पारी चिन् का वृत्तान्त, १०४), और एक दूसरे समृह का नर्मदा के दिक्खन का प्रदेश (पुरुकुत्स का वृत्तान्त, प्रा॰ अ॰ पु॰ २६२)। दानवों का भी एक मनुष्यजाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के प्रतिहृत्वों देवों के विषय में बही बात न कही जा सके, उन की ऐतिहासिक सत्ता निश्चत नहीं हो पाती। अथवा क्या देव आर्थी के पूर्वज ही थे ?

गन्नसों के भी अनेक भेद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुरय-जन रान्नस ( ६ ३६ ) उन में से एक थे। रान्नस यदि नरभन्नक होने के कारण रान्नस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों की अनेक जातियों को अनुश्रुति में रान्नस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई एकता या समानता न हो। जब गन्नसों को सभ्य बतलाया जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभन्नक थे। किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्थों का जब पहले-पहल संसर्ग हुआ तब नरभन्नक होने के कारण वे रान्नस कहलाई। बाद में आर्थों के संसर्ग से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नाम रान्नस फिर प्रस्युक्त होने लगता, और जातीय विदेष के कारण इन सभ्य "रान्नसों" का नरभन्नक रूप में फिर भी वर्णन किया जाता।

रामचन्द्र के विरोधी दशगीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं प्रत्युत विन्ध्याटकों में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। दिक्खनी केका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, और उस का अर्थ दियरा या टाप्र और दोआव दोनों है। इस के अलावा टीलें को भी लंका कहते हैं। रा० व० हीरालाल के मत से अमरकएटक की चोटी रावण की लंका थी, और उस की

तसैटी का विस्तीर्ण द्लद्स और बड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु बाँधा था। किष्कम्धा बिलासपुर जिले की केंद्रा नामक बस्ती है। गोदावरी-तट की पक्षवटी चित्रकूट और अमरकएटक के बीच कैसे पड़ती थी, इस की वे ठोक व्याख्या नहीं कर सकते। किन्तु उन का कहना है कि द्राविडो जंगलो लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारएतया नदी का वाचक है, और रामायए की कथा के अनुसार पक्षवटी चित्रकूट से केवल ७८ मील दिक्यम थी। उन के मत में आधुनिक गोंड दशमीव के राज्यसों के वंशज हैं, पवं आधुनिक थोराँव प्राचीन वानरों के। ऋच शायद बस्तर के शबर हों। (दे०, हीरालाल— अवधी-हिन्दी-प्रान्त में रामरावर्ण-युद्ध, केम्रोफ्सव-स्मारक संबद, ना० प्र० स०)।

इस मत में मुक्ते बहुत कुछ सचाई दोखती है। दशप्रीय के राज्ञस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पन्न में बहुत में अच्छे प्रमाण दिये गये हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थो, यह वायुपुराण के भारत-वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों के। विन्ध्यपृष्ठितवासिनः में गिना है (४५, १३१-१३४)। किन्तु श्रोरौंवों को जब बानरों का वंशज कहा जाता है, तथ यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश (माइक्षण्ड) में मुस्लिम युग में ही आये हैं।

किन्तु यदि दशघीव के रात्तसों और वानरों को उक्त शिनास्त न भी मानी जाय, और सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दिक्खन की कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह अर्थ हिर्गिज नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविष्ठ-भाषियों की पूर्वज ही थीं। इस समय के द्राविष्ठभाषियों में बहुत कुछ आर्थ भाषियों की पूर्वज ही थीं। इस समय के द्राविष्ठभाषियों में बहुत कुछ आर्थ भाषियों की पूर्वज ही थीं। इस समय के द्राविष्ठभाषियों में बहुत कुछ आर्थ भाष मिल चुका है, और द्राविष्ठ भाषाओं का पिष्ठकृत रूप तथा प्राचीनत्तम बाङ्मय वह अंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ था। द्राविष्ठ, क्रामिल और तामिल नाम उस मिश्रग और पिष्ठकृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध्र नाम भी। आर्थों के दिस्खन-प्रवेश से पहले जो हाविष्ठ—अर्थात् बाद में आर्थों के मिश्रण और परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज— बहाँ के निवासी थे, उन सब के राचस या वानर कहे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाक्स्मय और सभ्यता का विकास कर लिया है, जिस वाक्स्मय और सभ्यता में आर्य अंश पूरी तरह पुला-मिला हुआ है; अर्थात् द्राविड भाषा साहित्य और सभ्यता के विकास में आर्य मुख्य सहायक हुए हैं। वाकी कुछ छोटी जंगली जातियों और उन की आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ आरों और सभ्य द्राविडों में तथा आर्य-द्राविड भाषाओं में विलीन हो चुका है। ऐसी दशा में राचसों और वानरों को तमाम आधुनिक द्राविड-भाषियों का पूर्वज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात है।

टाटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस लिए टोटम का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की समाज-रचना का प्रत्यच अध्ययन भारतीय समाज-शास्त्र के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। ज० ए० सो० बं०, जि० ७३ (१९०४) खंड ३, नं० ३, पृ० ३९ प्र में श्रीयुत पेरंरा के लेख टोटामिड्म अमंग दि खोंध्स् (खोंधों में टोटम-मार्ग) में अनंक टोटमों के उस जत्थे का नाम जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची खाम शब्द मुक्ते उस लेख में नहीं मिला।

#### **\* ८. श्रार्य राज्यों पर श्रटवियों का प्रभाव**

मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पना चलना है कि राज-धानियाँ और नगरियाँ बसाते समय आर्थों को पड़ोसी अटिवियों की स्थिति का ध्यान रखना होता था। आर्थ राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कौटिजीय अर्थशास्त्र १, १२ (पृट २०, प० १४) में आटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रचा के लिए आटविक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष चाँख रखनी पड़ती थी। १. १३ (पू० २३ पं० १०, १४) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की. जो आदिवकों को दबा रखने का काम देते हैं, तुष्टि या अतृष्टि का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि वे असन्तृष्ट हों, साम-दान से काबू न आँय, तो उन्हें नष्ट करने का एक खपाय आदिवकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १,१६ (पू० ३०, पं०८) में फिर इत के लिए यह उपदेश है कि इसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छावनियों आदि पर निगाह रक्खे, वहाँ की "श्रद्रवी, श्रन्तपाल श्रीर पुर तथा राष्ट्र के मुखियों से संसर्ग में आवे।" १,१८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्तेत होते के कारण व्यथे लाब्छित करता हो. यह शिक्षा है कि सच्चे उदार हुढ सामन्त को शरण ले. श्रीर वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम् ऋटवी-सम्बन्धं वा कर्यात् । इस प्रकार आर्यो की श्रान्तरिक राजनीति पर भी श्रटवियों का प्रभाव होता था, श्रीर कौटिलीय के उपर्यक्त प्रमाणों से अन्दाज होता है कि साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में अटवियों में नीतिपूर्ण यत्तीव का एक विशेष अंश था, और आर्थ राज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सर्छ। मगध में ही एक स्थायो साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटविकों की स्थिति रही हो। मौर्य युग और उस के पीछे तक जब अटवियों का आर्य राजनीति पर इतना प्रभाव था, तब आरम्भिक काल में तो बहत ही रहा होगा।

## ९. पाचीन स्रार्थ धर्म तत्वज्ञान स्रोर संस्कृति

इस खरह का राजनैतिक इतिहास का श्रंश तो बहुन कुछ पार्जीटर के प्रन्थ पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन भार्य धर्म श्रीर संस्कृति के सम्बन्ध में उन का श्रनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे हैं जिन की श्रालीचना करना श्रावश्यक है।

#### य. 'ब्राह्मनिज़्म' एक भ्रमजनक शब्द

शाचीन आरतीय ब्राह्मणों के धर्म श्रीर संस्कृति-विषयक विचार श्रीर त्र्यवहार को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिज्म कहते हैं। ब्राह्मनिज्म का एक शब्द में हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन हैं। यह अचरज की बात है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषात्रों में कोई नाम न मिल सके। किन्त इस से यह सचित होता है कि बाह्मनिज्य कोई असलीयत-वास्तविक सत्ता-नहीं है. वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है। बाह्मनिक्म का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आर्थ संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्या वह संस्कृति कंवल ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन बाय संस्कृति में बीद्ध विचार भी साम्मालत हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को आर्थ अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के अन्य धर्म-मार्गी से अलग करने के लिए ब्राह्मनिज्म शब्द की रचना की गई है। बाह्यनिज्न और बुधिज़्म शब्दों से सूचित होता है मानो बुधिज़्म में बाह्यगों का भाग न था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही वातं गलत हैं। बौद्ध मार्ग ऋौर बौद्ध दर्शन में सारीपुत्र, मौदुगलायन, महा-करया और अन्य अनेक बाह्यण विद्वानों का बड़ा अंश है: स्वयं बुद्ध के पास उन के समकालीन विद्वान बाह्मण पोराणानं बाह्मणानं बाह्मणानं है समकते के लिए जाते थे। दूसरी नरक बेद, उपनिषद्, बेदाङ्ग आदि की पद्धति का सारा श्रेय 'ब्राह्मणों' का नहीं है। असल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में स्प्रीर समूह रूप सं अन्य सब प्राचीन आर्य मार्गों में भेद करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मार्गी का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है. मूलतः रालत है। बौद्ध मार्ग प्राचीन आर्य संस्कृति के अनेक मार्गी में से एक है, श्रीर उसे सब के मुकाबले में खड़ा करना ठीक नहीं है।

सुत्तनिपात, ब्राह्मग्रधिमकसुत्त (१६) की क्युगाथा ।

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मागों के भी नेता थे जिन्हें ब्राह्मणों के स्वार्थी और उकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, तब प्राचीन ब्राह्मणों के सामृहिक स्वार्थी की कल्पना जड़ से हिल जाती है, ब्रीर तथाकथित ब्राह्मिन्स की प्रत्येक बात की बुनियाद में ब्राह्मणों की स्वार्थ- बुद्धि का प्रभाव ढूँढना भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि ने ब्राह्मण उम्र विचारकों की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 'ब्राह्मिन्स' विषयक विचारों की खालोचना करेंगे।

## इ. क्या 'ब्राह्मनिज़्म्' आरम्भ में अनार्य थी ?

पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिष्म' आरम्भ में एक अनार्य वस्तु थी, आयों ने उसे पोछे अपनाया। अनुश्रुति से ने दिख्यलाने हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर आर दैत्यों-दानवों पर हो था, और ऐक राजा तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित वसिष्ठ थे, उशाना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐकों के कोई पुरोहित न थे, उलटा पुरुद्ध और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है।

किन्तु मानवों को अनार्य या द्राविड मान लेना असम्भव है, और दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना भी कठिन है। विशेष कर उशना शुक्र की कड़ानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है। ऐकों और ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो ह्यान्त दिये गये हैं; दूसरी तरक हम ब्राह्मणों और आरम्भिक ऐकों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं (तीन ह्यान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं—नहुष की लड़की किच का अप्रायान ऋषि से, ययाति का उशना शुक्र की लड़की देखयानी से, और प्रभाकर आत्रेय का राजा रौद्राख को लड़की से, पृ० ३०४-५). और ऐकों का भी दानवों के साथ वैसा हो सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयुने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, और ययाति ने वृषपर्वा दानव को कन्या शर्मिष्टा से)। फलतः पार्जीटर के कथन का ब्राधार जिन स्थापनाओं पर है, ने सब स्वयं

ठीक नहीं है। अधिक से अधिक उन के कथन में शायद इतना श्रंश सत्य हो कि 'ब्राह्मनिज्म्' का प्रभाव आरम्भ में ऐळों की अपेन्ना मानवों पर श्रधिक था; पर इस में भी मुक्ते सन्देह है।

पार्जीटर ने आरम्भिक 'ब्राह्मनिकम्' के स्वरूप पर भी विचार किया है। उन का कहना है, इन आरम्भिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या अर्थात् 'austerities (शारीरिक यातनायें)' थीं; वे सममते थे उस से अलौकिक शिक्तयाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक और पर लोक को वश में कर सकते हैं। ''उन की प्रसिद्धि का निर्भर उन के इस दावे पर तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोच्च शिक्तयाँ थीं। फलतः यह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, प्रत्युत अलौकिक विषयों में कुशल अभिचार-कर्म के आचार्य (masters of magico-religious force), जादू-टोने के पिख्डत और वैद्य लोग थे" (प्र० ३०८)।

तप का ठीक यही अर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न की अलग रखते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'ब्राह्मनिजम्' में तप मुख्य वस्तु थी। किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का न था, आर ऐळ लोग उस 'ब्राह्मनिजम्' से विख्यत या उस के विरोधी न थे। अनुश्रति में जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बड़े भाई यति का ऊँचा स्थान है।

आगे पार्जीटर कहते हैं कि यहां का उदय पहले-पहल ऐ.ळों में हुआ, और भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। 'ब्राह्मनिष्म' का मुख्य चिन्ह तब यहा हा गया, और तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने लगा। आरम्भिक मन्त्रकर्त्ता मुख्यतः ऐळ ही थे। तब मानवों के ब्राह्मण भी यहां की अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता की स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यहा में बिलकुल पड़ोस के ऐळ राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली के तथा सुदूर पञ्जाब के राज्य न्यौते गये, और मध्यदेश के ब्राह्मणों के स्थान में सुदूर अंग देश से गँवार ऋष्यश्रंग को प्रशिहताई के लिए बुलाया गया था (ए० ३१४)। इस बात को पार्जीटर ने दो बार बलपूर्वक दोहराया है, पर समफ नहीं आता इस से क्या सिद्ध होता है। यदि अयोध्या और ऐळों में बिरोध सिद्ध करना अभीष्ट है तो सुदूर पञ्जाब के सभी राज्य ऐळ थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐळ था। मानव ब्राह्मणों ने ऐळों की यज्ञप्रधान नई 'ब्राह्मनिज्म' को मुश्किल से अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक कथन का बाकी अंश—अर्थात् यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों के यहाँ हुआ—ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश—कि भारत वंश के राज्य में यज्ञों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ—निश्चय से ठीक है।

### उ. 'त्राह्मनिज़म्' क्या थी ?

'ब्राह्मनिष्म' के खरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान ब्रन्थकार ने ठीक नहीं समभा। श्रारम्भ में वह जादू दोना है, आगे चल कर यह और पूजा। ज्ञान की श्रापुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट चिन्तन, अध्ययन, मनन और निद्ध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का श्रनुभव करना, ऊँचे श्रादशों के लिए त्याग और साधना—सो कुछ भी नहीं ! पाश्चात्य विचारों के श्रनुसार जो बौद्ध मार्ग 'ब्राह्मनिष्म' का विरोधी था, उस के धर्मग्रन्थ भी ब्राह्मणुक्म में उक्त उँची बातें ही देखते थे—

तपेन ब्रह्मचिरियेन संयमेन दमेन च।

एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणमुक्तमम्।।

श्रक्षिचनमनादानं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणम् ।।

श्रीर तप क्या वस्तु है ? श्रध्यापक हाईज् डैविड्स ने 'ब्राह्मनिज्म्' पर विचार करते हुए तप का अर्थ किया है—self-mortification और

१ सु० नि० ६४४, ६२०।

self-torture (आत्मिनिर्यातन)! पार्जीटर उन की अपेज्ञा सचाई के कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरिम्भक काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शिक्तयाँ पाने के लिए किया जाता था (पृ०६२)। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना (austerities) से अधिक कुछ नहीं सममते। क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का अर्थ समम हो नहीं सकता ? दम, इन्द्रियनिप्रह, ब्रह्मचर्य तप है, पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श की एकाम साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विज्ञेपकारी प्रलोभनों, मुखों और आराम-आसाइश को त्याग देने को इम तप कहते हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो।

## \* १०. श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य

गर्गों की सत्ता की खोर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया। किन्तु वैदिक वाङ्मय द्वारा उस काल में गग्ग-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध हो चुकी है, और अनुश्रृति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना है। आगामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए जिस बीतहब्य वंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा० मजूमदार ने अथर्षवेद के आधार पर किया है, उस के देश और समय-स्थित का ठीक ठीक पता हमें अनुश्रुति से मिल जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के राजा हथेश्व, सुदेव और दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में उन्हों ने हराया था, तथा अन्त में प्रतर्दन से हारे थे?।

## \* ११. त्र्यांसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल

पार्जीटर ने जिल्हा ए० साँ० में श्रापने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६ बरस की श्रीसत रक्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १२ बरस

१. सा० जी०, पृ० २२० ।

२. प्रा० ऋ०, पृ० १४४, २६६ प्र।

कर दिया। उन्हों ने विभिन्न देशों को अनेक राजवंशाविलयों में प्रति पीढ़ी राज्यकाल की औसत निकाली, और उन में सब से छोटी औसत १२ बरस की आई। दूरवर्त्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचें उतना अच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अल्पतम औसत स्वीकार की। किन्तु अधिकता की अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्ति न कर जाँय ! प्राचीन वंशाविलयों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, और उन्हीं नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा हांगा, और फलतः जो औसत को छोटा करने के कारण होते । इस के अलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की औसत ही अधिक उचित है।

हमारे पुराने ढरें के मित्रों का शायद वह श्रीसत श्रपने पुरखों के लिए बहुत छोटी माल्म हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन श्रायं दीर्घजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। यह ठांक है कि प्राचीन श्रायं दीर्घजीवी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पड़ता। मान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की श्रायु में गदी पर बैठा, श्रीर सौ बरस को श्रायु में उस ने देह त्यागा। इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ। यदि छुड़शीस बरस की श्रायु में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की श्रायु ७४ वर्ष की होगी। वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; श्रीर इसी प्रकार श्रागे। फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष हुआ, बाद में सब का २५, २५। किन्तु पहला राजा २५ बरस की श्रायु में गदी पर बैठा, इस का यह श्रर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी श्रायु में —शायद गदी पर बैठे बिना ही—श्रीर उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था। फलतः श्रीसत में विशेष भेद नहीं हो सकता।

भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल श्रौर पार्जीटर ने भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं श्रीर राज-वंशों का काल भी अनुश्रुति में दर्ज है। किन्तु वह कई अंशों में परस्पर-विरोध, श्रसम्भाव्यता श्रादि से दृषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों को एकदम छोड़ दिया है: किन्तु वंशावली को स्वीकार कर, महापद्म नन्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या ले कर, १८ बरस की श्रौसत मान कर भारत युद्ध के समय का अन्दाज किया है. जो लगभग ९५० ई० पूठ बनता है ( पृ० २८५-२८७ )। जायसवाल ने पौराणिक अनुश्रुति के दीखने वाले विरोधों को दूर कर उस में सामञ्जस्य लाने का जतन किया, श्रीर उस का दिया हुआ जोड़ स्वीकार कर लिया है। अनुश्रृति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर ने राज्य किया। युधिष्ठिर के राज्य के अपन्त तथा परीक्षित के अभिषेक सं किल-युग का आरम्भ हुआ, और किल कुल एक इजार बरस का था--- युद्ध सं महानन्द तक १०१५ वरस होते थे, और उस के उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०५० बरस; इस प्रकार माटे तौर पर कलि १००० बरस का गिना जाता और नन्दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्दों के बाद के युग के लाज्ञ भी पहले समय के से जान पड़ तब उसे भी कलि में मिला दिया गया—वही कलि की बृद्धि कहलाई।

> यदा मबाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढं महर्षयः। तदा नन्दास्त्रभृत्येव कत्निर्नृद्धिं गमिष्यति॥

> > (वि॰ पु॰ तथा माग॰ पु॰ )

स्त्रीर उस बढ़े हुए किल का शेष (श्रन्त) १८८ ई० पू० में हुआ जब यवनों का राज्य उत्तरपच्छिम में होने लगा था—

यह तथा भगको पौराणिक रखोक जायसवाक के लेख — ज० वि० भ्रो०
 र० सो० ३, ए० २४६ प्र—में उद्धत हैं। वहीं पूरे प्रतोक मिलेंगे।

| श्रवाः कितयुगस्य                 | ान्ते <b>भविष्य</b> नि | त न संशयः       |              |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| यवना ज्ञापयिष्य                  | ते                     | •••••           |              |
|                                  | ( युगपुराण             | से गागींसंहिता  | में उद्धृत ) |
| <b>श</b> ल्पप्रसादा <b>श</b> नृत | त महाक्रोधा            | द्वाधार्मिकाः ! |              |
| भविष्यन्तीह यव                   | नाः ,,                 |                 |              |
| भोषयन्ति कजिशे                   | षे तु                  |                 |              |
|                                  |                        |                 | ( \          |

कित का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया-कालेर्द्वादशान्द-शतात्मकः -- भाग । पु । जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। श्रीसत राज्यकाल की श्रन्चित दीर्घता उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्वार करने का भी उन्हों ने जतन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से महानन्दी अथवा महापदा नन्द तक के काल के कुल जोड़ का, जो अनुश्रुति में परम्परा से चला आता है, प्रवल कारणों के बिना अम्बीकार करना उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खोज की गुंजाइश है। और खोज का सर्वोत्तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जिस प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध सं पहले की वंशाविलयों मं समकालीनतायें विश्चित कर के श्चनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारम्परिक पौर्वापर्य निश्चित कया है. उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों और नन्दों तक की वंशावलियों के विषय में भो किया जाय। किलहाल मैंने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ई० पृट श्रारजी तौर पर मान ली है। उस सं पहले की तिथियाँ भी इसी कारण श्चारजी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं का समय बताने के लिए, फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख करना श्रधिक उचित है।

मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के आक्रमण (३२६ ई० पू०) से ६४६२ वरस पहले अपना इतिहास शुरु करते थे। सिकन्दर के समय परीक्षित् के अभिषेक को पुराण की गणना के श्रनसार १३८८--३२६---१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है । ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस का एक सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस सं प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय भारतवासियों का यह विश्वास था कि परीचित के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्दी ई० पू० में परीतित के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना उन की सचाई को पुष्ट करता है (जिं बि॰ औं । रि॰ सो॰ ३,पृ० २५२)। किन्तु पहले काल के श्रंक गांल हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के राजाश्रों के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह अर्थ है कि चौथी शताब्दो ई० पू० में भी ठोक ऋंक मालूम न थे, और माटा ऋन्दाज़ किया जाता था। वह अन्दाज भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह उच्छुङ्कल और श्रनगेल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार, भारत युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढियों की संख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर श्रीर जायसवाल ने पराशों। के आधार पर निश्चिन की है। रूपरेखा की कालगणना के पत्त में वह सब से प्रबल प्रमाग है।

# \* १२. वैंदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क

त्रैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनार्य राज्यों के साथ सम्पर्क होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक वह सम्पर्क की बात धुंद में छिपी है, और सब विद्वान उस पर एक-मत नहीं हैं।

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन के द्राविड भारत श्रौर दजला-करात-काँठों का सम्बन्ध सूर्चित करते हैं।

१. ज० वि० श्रो० रि० सो०, ति• १, ४• ११३।

उन काँठों के २००० ई० पूर्व के प्राचीन अवशेषों में एक सागृन की लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही हो सकती है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कीमर्स एंड नेविगेशन आब दि एन्ट्येंट्स् (प्राचीन लोगों का व्यापार श्रीर नाविकता) के प्रथम भाग में तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंग में मिलेगा। कारिस श्रौर पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध परिखत हॉल के मत में समेर-श्रकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है। सिन्धी सीमान्त के ब्राहर्ड लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक प्राचीन व्यापारी बस्ती की सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ समृद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती थी। विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दजला-करात-काँठों से शबों का दफनाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं ।

उत्तर भारत के वैदिक आर्या के दजला-करात काँठों की सामी जातियों के साथ सम्पर्क होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। बाबुली विषयों के प्रसिद्ध परिडत प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था कि बावुल में मलमल का वाची सिन्यु शब्द था, जिस से यह सूचित हाता है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते त्राता था. क्योंकि स्थल-मार्ग से आता तो ईरानी लोग उसे हिन्दु बना देते। इस बात का उल्लेख मुखर्जी के प्रनथ में, टिक्क के पूर्वीक लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगीं में किया जाता है: किन्तु इस के साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक आर्यों का कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब सेथा।

१. इम्पोरियल गजेटियर श्रॉव इंडिया, जि॰ २, पृ॰ १६; इं० श्रा० 4, प्र० २४४ ।

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का प्रनाशब्द कई विद्वानों के मत में बाबुली है। वैदिक आर्थों के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्यातिष, कालगणना और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने दिखलाया है। इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य टिळक ने दिये थे। अधर्ववेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों की, जो संस्कृत ब्युत्पत्ति की दृष्टि से निरर्थक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने बाबुली या खल्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं।

जायसवाल और भंडारकर वैदिक श्रापुर शब्द का मूलतः पच्छिम कं श्राशुर (Assyrian) लोगों का वाचक मानते हैं । डा॰ टैामस भी वैदिक मना शब्द की पच्छिम से श्राथा मानते, श्रीर श्रापुर का श्रर्थ श्राशुर-नगरी का देवता करते हैं ।

वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्धुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पिएयों और इन्द्र की दूती सरमा का संवाद है। बृहद्देवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है—

> श्वसुराः प्रथमो नाम स्सापारनिवासिनः। गास्तेऽपञ्चहरिन्द्रस्य न्यगृहॅरच प्रयत्नतः॥

(रसा कं पार रहने वाले असुर पिए लोग इन्द्र की गौवें ले कर भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया)। इन्द्र ने उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि

> शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः। यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीस्युदुर्जयम् ॥

१. ज़ाइटशिफ़्ट ६८ (१६१४) ए० ७११-७२० तथा कार्माइकेल लेक्न्बर्स १६१८, ए० १४४।

२. ज० रा० ए० सो० १६१६, ए० ३६४-३६६।

(सौ योजन फैली उस रसा के। तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का दुर्जय किला था) वहाँ पहुँची। उन से बातचीत कर जब वह निष्फल सौट चाई, तथ

> पदानुसारिपद्धस्या रथेन हरिवाहमः। गरवा जवान स पर्कीन गारच ताः प्रनराहरत ।।

(इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये शस्ते पर रथ से जा कर उन पिएयों का मारा और अपनी गौवें वापिस फेरीं )। इन्द्र बृहस्पति और अंगिरसों का नेताथा।

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रसा शब्द साधारएतः नदी का वाची है, और पारसियों की अवस्ता के रंहा शब्द में सुचित होता है कि वह सीर दरिया का स्नास नाम था । किन्तु पारलौकिक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन का एक गृह अलंकार बना डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमएडल का चारों तरफ घेरे हुए है, गौवें सूर्य की किरखें हैं, इत्यादि । मूल सुक्त में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए।

किन्तु ऋसुर का अर्थ यदि अरशुर जाति किया जायगा, तो वद में अपुर के डल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। अश्जुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उस के बाद तो वहाँ के निवासी-पुराने बाबुली और खल्दी-अश्शुर या असूर कहलाते ही थे, और इस अर्थ में असुर शब्द भारतीय वाङ्मय में भी है। किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० के बाद का है ? १४२४ ई० पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत का त्यागना होगा ? त्यागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से २३ वीं शताब्दी ई० पू० में ऋश्हार नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है।

श्रीर उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आर्थ असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है।

आयों का अमुरों से सम्पर्क केवल खल से थां या जल से भी १ जो विद्वान यह सम्पर्क मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक आर्य तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज चलाना जानते थे। वेद में ऐसी नावों का उल्लेख है जो खल से अदृश्य हो जातीं थीं; और ऋक् १, ११६ में तुम्र के बेटे भुज्यु के जहाज दूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा है कि अधिनी या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ आर्थों के जहाज जाते थे। पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे १६८ भी देखना चाहिए।

वैदिक आर्यों के पिच्छम-सम्पर्क के प्रश्न का एक और पहलू भी है। यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही आर्य लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पर्क के विषय में सन्देह की गुंजाइश ही नहीं रहती। पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए मित्तानि-विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ई० में पिच्छम एशिया के बोगजकोई नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं और हत्ती या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में ह्यूगो विकलर ने वैदिक देवताओं—इन्द्र वरुण नासत्य आदि—के नाम पढ़े। उन देवताओं को उस सन्धि में साची बनाया गया है। मित्तानि राजाओं के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजाओं और मिस्न के कराओं की चिट्ठीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले

१. प्रा० श्र० ए० २६७---३०२; दे० कपर # ४।

हैं, वे सब आर्यावर्त्ता से हैं, जैसे दशरत्थ । वह चिट्टीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है। मित्तानि और उन के राजाओं देवताओं के विषय में बड़ा वाद-विवाद चलतां रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आर्य न थी: किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम श्रार्थावर्त्ती से क्योंकर हैं, इस पर श्रभी तक बड़ा मतभेद है। वे ईरानी नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ । तब एक तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावर्त्त से गये; पार्जीटर का यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी और फोल्डनवर्ग का बड़ा विवाद चलता रहा । याकोबी उन्हें आर्यावर्त्ती देवता मानते थे. क्योल्डनबर्ग का कहना था कि वे आर्यावर्त्तियों और ईरानियों के विलगाव से पहले के हैं, क्योंकि उन में वैदिक अग्नि देवता नहीं है। कीथ भी घोल्डनबर्ग के पत्त में हैं?। किन्तु उन्हों ने अपने सदा संशयात्मा स्वभाव के अनुसार इसरों के मत को सर्वथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज़ोरी भी दिखा दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के बजाय ऋर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्त यह यक्ति बलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋत और कर्त एक ही तरह सं लिखा जाता था<sup>३</sup>।

धियर्सन भी श्रोल्डनवर्ग से सहमत हैं, श्रीर वे यहाँ तक कहते हैं कि ऋग्वेद के कई अश भी श्रार्थावितियों और ईरानियों के विलगाव के पहले को मूल श्रार्थ भाषा के हैं । ऋग्वेद के एक श्राध श्रंश को ऐसा मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई चित नहीं होती; उलटा पुष्टि

१० जिं राष्ट्र सोव १६०६, ए० ७२० प्र, १०६१ प्र, भीर ११०० प्र; १६१०, ए० ४४६ प्रभीर ४६४ प्र।

२. भंडारकर-स्मारक, पृ० = १ प्र।

३. वहीं पृ० ६०।

४. भार भार पर १,१, ए० १८।

होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं प्रियर्सन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते । िकन्तु भारत में आयों का उत्तरपिच्छम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है; और क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज—मध्यदेशो शुद्ध भाषा के चारों तरफ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात—पेचीदा कल्पनाओं के विना सरलता से उत्तरपिच्छम-वाद के साथ मुलम नहीं सकती, इस कारण उसे मुलमाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनाओं के सिलसिले में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपिच्छम से आयों का प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिलबांट के उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्य लोग हरह्नैती (अरगन्दाब की दृन) में थे, और मुदास के समय सिन्ध पर। िकन्तु हिलबांट के इस मत को वैदिक विद्वान अग्राह्य सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच बात यह है कि आर्यावर्त्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुमार ही स्पष्ट हो सकता है।

उधर अवस्ता के विद्वान मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिरत्रम बरत की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकती है कि वे १८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं व

इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की श्राद्वितीय सूसबूस से मेाहन जो दड़ो।में जिन प्राचीन श्रवशेषों का श्राविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास श्रीर पुरातस्व को एक बिलकुल नया रास्ता—कम से कम श्रागामी एक शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए—मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मेाहन जो दड़ो के श्रवशेषों श्रीर

१. वहीं पृ० ११ ।

२. दे० मीचे 🖇 १०४ **छ** ।

श्राली जोरोश्रस्ट्रियनिज़म् ( २ संस्क॰, बंडन १६२६ ), ए॰ २४ ऽ !

दजला-करात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष और बाबुल-काल्दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो दड़ो के अवशेष आर्थों के हैं या किसी और जाति के, और इसी लिए भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पर्दा पढ़ा है।

#### \* १३. प्राचीन अर्थीं में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब १

भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु औहालिक नामक ऋषि हुआ। उस के विषय में यह अनुश्रुति है कि उस से पहले स्त्री-पुरुष-मर्यादा न था, उसी न स्थापित की—

धनावृताः किस पुरा श्विय धासन् वरानने । कामाचारविद्यारिचयः स्वतन्त्राश्चारुद्यासिनि ॥ तालां न्युष्चरमायानां कौमारास्युभगे पतीन् । नाधर्मे।ऽभूद्वरारोहे स द्वि धर्मः पुराऽभवत्॥

--म॰ भा॰ १, १२२, ४-४।

श्रनावरण = प्रिमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर । पार्जीटर इस अनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही अनुश्रुति दीर्घतमा के विषय में भी है (पृ० ३२८, विशेष कर टि०८); और दीर्घतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था। श्वी-पुरुष-मर्यादा की शिथि-लता वैदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह सामान्य नियम प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदर्श माना जाता था'। जान पड़ता है, उक्त अनुश्रुति वस्तुतः दोर्घतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार किया, तब वह समूची बात जो दीर्घतमा के विषय में थी अमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई। श्वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना असन्भव है।

१. ऋ०१०,८४; ग्रथ० १४।

रूपरेसा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद मुक्ते डा॰ सुविमल सरकार की पुस्तक सम अल्पेक्ट्स् ऑव दि अलिंपस्ट सोश्यल हिस्टरी ऑव रंदिया (भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (आक्सफर्ड १९२८) मिली। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्भिक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा० सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक-दिहता का अर्थ पिता की बेटी कर के सीता और राम के बहन-भाई बनाना (पृ० १२६) अर्धकुक्कुटीय न्याय सं अनुश्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की साभी पत्नी होने की बात ( प्र० १५१ ) के लिए जा प्रमाण दिया गया है. उस में वह अर्थ विलक्कल नहीं है। बलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते हैं ( पू० २१८ ), क्योंकि वह नाच श्रीर मद्य की गोष्टियों में शामिल होता था। यह विचित्र युक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक का ऐसे दार्शनिक धार्मिक आदर्शों में नहीं बहकना चाहिए; नाचने से एकपन्नोत्व नष्ट नहीं होता। किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं। उन में तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उल्लंख भी नहीं है। श्रीर वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव श्रीर रैवत का: बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं: पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई हई कथाओं का नम्ना है।

अध्यापक हाराग्यन्द्र चकलादार की सेश्यल लाइक इन् एन्श्वेंट इंडिया: स्टडीज इन् वास्यायनज कामसूत्र (प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन— वास्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन) (बृहत्तर भारत परिषद्, १९२९) भी मुक्ते यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने की मिली। श्वेतकेतु औदालिक कामशास्त्र का पहला आचार्य था, और स्नी-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है (पृ०७)।

१. बा० पु० मह, २६-२६; मम, १-४।

# \* १४. भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव अ. बुइलर का मत

हाहों लिपि "संसार का सब में पूर्ण छौर विज्ञान-सम्मत आविष्कार है (the most perfect scientific invention which has ever been invented)"—टेलर, आल्फ़ाबेट जि० १, ए० ५०। कांलजुक से किनाहाम छौर फ्लीट तक अनेक पारचात्य विद्वानों ने उस के उद्भव की खोज की, और प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे। उस की उत्पत्ति सामी अन्तरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे। किनाहाम और फ्लीट ने अन्त तक उन का मत न माना। दूमरों ने उसे 'पाण्डित्य और कौशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक' कहा । बुइलर का मत है कि भारतवासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ अन्तर कानानी (फिनीशियन) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पू० में दो अन्तर मेसोपोटामिया से, तथा ६ ठी शताब्दी ई० पू० में दो अन्तर अरमइक (मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन अरम की) लिपि से; और उन के आधार पर धीरे धीरे बाह्यी लिपि बनीर।

#### इ. श्रोभा का सिद्धान्त

श्रोभा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का प्रत्युत्तर दिया,न श्राज तक किसी श्रौर ने। उन की मुख्य युक्तियाँ संदोप में ये हैं—

१. इन्साइक्नोपीडिया ब्रिटानिका, ११ वां संस्क॰, जायसवाल के आगे निर्दिष्ट लेख में उद्धत।

२. इंडिश।पालिस्रोन्नाफो (१८६८), ए० १४।

- (१) सामी लिथि के उत्तरी और द्विणी अनेक भेदों में से कोई किसी से और के।ई किसी में ब्राझी की उत्पत्ति कहता है। कल्पनाओं की अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। ब्राझी अन्तरों का सामी अन्तरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल उटपटांग है, समानंच्चा-रण अन्तरों में कोई मिलान नहीं है।
- (२) कानानों में कुल २२ अच्चर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर-व्यक्षन का पार्थक्य नहीं, हस्व-दीर्घ-भेद नहीं, अच्चरों का कोई युक्तियुक्त कम नहीं, स्वर-व्यक्षन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्ताचर नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आर्य लोग बाझी के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ अच्चर भी स्वयं न बना सकते थे?
- (३) कानानी लिपि १० वां शताब्दी ई० पू० में बनी थी। यदि ब्राझी और खरोष्टी दोनों लिपियाँ उस से निकली होती, तो अशोक के समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौर्य लिपि से निकली ५वीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी ई० के बाद नक भी स्पष्ट दीखती है।

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान कर के उन्हों ने ऋचों और यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा उत्तर वैदिक वाङ्मय (ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्) से वर्णमाला और लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी और सामी अन्तरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते। प्राचीन लिपिमाला स्य संस्कृष्ट (१९१८) की भूमिका में उन्हों ने श्रपन मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है। सन् १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध करते रहे।

#### उ. जायसवाल की स्थापनायें

सन् १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अब और नन्दी की प्रति-साझों का आविष्कार किया । उन प्रतिसाओं पर प्राचीन ब्राह्मी अज़रों में उन राजाओं के नाम उन्हों ने पढ़े। उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी ई० प् है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढ़ा। कुल दो पंक्तियाँ तो हैं ही, तोन चार अचरों पर सब मतभेद रहा। एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे अचो झोनीधीशे, दूसरे को-सपलते वटनन्दी। दूसरे विद्वान धीशे के बजाय नीका या नीक श्रीर सप के बजाय य पढ़ते हैं. श्रीर दो-एक मात्राश्रों में भेद करते हैं। श्री राखाल दास बैनर्जी आर डा॰ बार्नेट के पाठों से तो कुञ्ज अर्थ नहीं बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डा० मजुमदार ने नये सार्थक पाठ उपस्थित किये। मजुमदार का पाठ तो भोका जी के मत में निरा दु:सा-इस है। प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अत्तरों पर है। इस समृचे मतभेद का मल कारण यह था कि इन बिद्वानों ने बुइलर की स्थापना की पूर्ण सत्य मान रक्ता था. श्रीर यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है। क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थी. तब भारतवर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित था. अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने सादृश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया। स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई लेख पाये जायें तो उन की लिपि में सामी लिपि से और भी अधिक साहस्य होना चाहिए। किन्त इन प्रतिमाओं के लेखों को यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस सादृश्य के बदले उलटा विस-दृशता दोखतो है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख ५ वीं शताब्दी ई० पू० के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं—उन को लिपि प्राक्रमीर्य

१. दे० नीचे # २२ ए।

नहीं, कुषाण-कालीन है, और वैसा मान कर ही उन्हों ने उन लेखों को पढ़ा। इस से पहले भी पिपरावा (जि० बस्ती) से एक स्तूप के अन्दर से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है- ..... सलिलिनिधने बुधस मगबते... श्रयति भगवान बुद्ध के शरीरांश का निधान । वह स्तूप, मटका श्रीर लेख अशोक से पहले के हैं: एक समय वह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था १। किन्त बुइलर को स्थापना का उस लेख के अवरों से समर्थन नहीं हुआ। श्रोका जी के पास अजमेर अद्भुतालय में बढली गाँव से पाया गया एक खरुड-लेख है, जिस पर प्राचीन मौर्य लिपि में पाठ है-बीराय भगवेत चतुरसीतिवसे .....। या तो वह बीरसंवत ( आरम्भ ५४५ ई० पू०) और या नन्दसंवत् (आरम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नीचे 🕸 २२ औ) के ८४ वें वर्ष-अर्थात् ५ वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है । श्रीका जी ने प्रा॰ लि॰ मा॰ में उस का उल्लंख किया है: उस की लिपि की विवेचना जिस सं महत्त्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन शैशनाक लेखां के बारे में राखालदास बैनर्जी का कहना था कि प्रतिमायें तो शैशनाक राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैंर। दूसरे विद्वानों ने लेख पर सतभेद होने के कारण उन्हें शैशनाक प्रतिमार्थ ही न साना । जायसवाल ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमार्की का काल निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मौर्य-काल से पीछे को नहीं हो सकतों, और उन की बनावट से उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही स्तोटा गया था । फलतः शैश्चनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी ।

१. जि० रा० प० स्तो० १६०६, ए० १४६ म; **इॅ॰ ग्रा॰** १६०७, ए० ११७ म

२. ज० बि० श्रो० रि० सो० १६१६, प्र० २१२।

३. दे॰ नीचे २२ ए।

४. ज० बि० श्रो० रि० सो०, १६१६, ४० ४२६-४३६।

इस के बाद उन्हों ने एक तोसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार किया जो ६ ठो शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अज्ञातशत्रु की है। परस्वम गाँव से मिलने के कारण वह परस्वम-प्रतिमा कहलाती है। उस की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, और उन्हों ने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक पृथक लेख में प्रकाशित किये ।

ब्राह्मी की प्राचीनता के पत्त में जायसवाल ने वैदिक और उत्तर वैदिक वाङ्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे ब्रोमा के प्रमाणों से मिलते हैं। शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों और हड़पा को मुद्राश्रों तथा हैदराबाद की प्रस्तर समाधियों के अन्तरों को भी विवेचना की है। हड़पा से मिली मोहरों के अन्तर अभी तक पढ़े नहीं जा सकं, किन्तु उन के अन्तर समात्रक प्रतीत होते हैं, और वे कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं। हैदराबाद की प्रस्तर समाधियों में मिले वर्त्तनों पर के लेख बने नहीं रह सकं, पत्थर के कफन इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये। किन्तु उन के जुदा जुदा अन्तरों की नकल यजदानी ने कर ली थी, और जर्नल ऑव दि हैदराबाद आर्किंगलीजिकल सोसाइटी १६९७ में छाप दी हैं। वे ब्राह्मी सहश अन्तर हैं; जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने में २००० ई० पू० अन्दाल करते हैं।

इन प्राचीन लेखों और वैदिक वाक्सय की विवेचना से वे इस परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वैदिक काल से चली खाती है। किन्तु खांम्मा और उन के मत में एक बारीक भेद है। खोम्मा जहाँ बुइलर के तरीके से ब्राह्मी और सामी लिपियों की सहराता के। स्वीकार नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस सहशता के। एक तरह से स्वीकार कर के उस की दूसरी व्याख्या करते हैं। उन का कहना है कि उत्तरी और दिस्खनी

१. वहीं, ११२०, ५० १८६ छ ।

सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है: एक ही उच्चारण के उत्तरी खीर दक्किलनी चिन्ह बिलकुल भिन्न हैं; किन्तु वे बाह्यी के भिन्न भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फ से । बाझी उधार लेती तो एक जगह से लेती; बाझी से भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने ऋलग ऋलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की भी व्याख्या हो जाती है। दिक्खनो सामी उत्तारी से या उत्तारी दिक्खनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल-ब्राह्मी-से । १४०० ई० पूर तक सामी लिपियाँ न थीं. ९०० में थीं. अत: लगभग १२००---११०० में शह हुई । कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेद ) से शोबाई ( शोबा = आध-निक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्किनी सामी का एक भेद ) के अप्रचर अधिक पुराने हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं। शेवा के पड़ोस की हब्श (अबीसीनिया या ईथिश्रोपिया) की गीज लिपि शेबाई से मिलती है, उस में स्वरों की मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहास के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान लेप्सियस ने ईथिओपी और भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध मट पहचान लिया था । सामी से बाझी की उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात ऋत्यन्त कष्टकर है कि एक हो सामी लिपियों में ही मात्रा-पहति क्यों है, औरों में क्यों नहीं । कितंगहाम ने टेलर का जबाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई बाह्यी सं निकली है । एक ही उञ्चारण के कई वैकलिपक चिन्ह सामी लिथियों में (जैसे ब्राह्मी व म दोनों के विकृत रूप उन में ब-सूचक ) होना भी ब्राह्मी से उन की उत्पत्ति सचित करता है।

जायसवाल श्रीर श्रोमा के मतों में कोई विरोध नहीं है। ब्राह्मी से सामी श्रवारों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि श्रभी वह केवल एक स्थापना है, सिद्धान्त नहीं।

<sup>1.</sup> कीइन्स स्रॉव एम्श्येंट इंडिया ( प्राचीन भागत के सिक्के ), ए० ४०।

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि बाझी का मूल अर्थ है पूर्ण (प्र०१९२)। उस की पूर्णता का धारे धीरे विकास हुआ होगा, और विकास पूरा हो चुकने पर यह बाझी कहलाई होगी। किन्तु उन का यह अन्दाज़ कि बाझी का अपूर्ण मूल काई द्वाविडो लिपि होगी जिसे आधुनिक वट्टेलुत्तु लिपि स्वित करती है (प्र०१९२), स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तो इस कारण कि वट्टेलुत्तु एक अपभंश-लिपि है, पंजाबी लंड और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, बिहार की कैथा और महाराष्ट्र की मोड़ी की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपभ्रष्ट होने के कारण है, न कि मौलिक अपूर्णता की सूचक। दूसरे इस कारण कि अगस्य मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने की अनुश्रुति तामिल वाक्सय में भी है। तीसरे, वह केवल कल्पना है।

#### ऋ. भएडारकर की सहपति

प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर भी श्रव बुइलर के मत को "श्रनगील" कहते हैं । उन के मतपरिवर्त्तन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के कफनों वाले श्रवर हैं, जिन में से पाँच ब्राह्मी श्रवरों से ठोक मिलते हैं। रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान किया?। भंडारकर की एक गलती चन्द ने श्रव्ह्मी पकड़ी, किन्तु चन्द की श्रन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया?।

#### लृ. परिणाम

हड़पा-मुद्राकों वालो युक्ति को हाल में मोहन जो दड़ो के नवीन श्राविष्कारों से बड़ी पुष्टि भिली है। वहाँ भी श्रानेक मुद्रायें निकली हैं, श्रार

१० श्रीरिजिन श्रॉव इंडियन श्राह्फाचेट ( भारतीय वर्णमाला का उन्नव ), प्रथम श्रीरियंटल कान्फ्ररेंस पूना का कार्यविवरण, जि० २, ए० ३०१-३१८।

२. ज० वि० श्रो॰ रि॰ सो॰, १६२६, ए॰ २६२ प्र।

३. वहीं, प्रव श्राश-२०।

इसी इड़पा वाली अज्ञात लिपि में। किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन जो दड़ों के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आर्थों के हैं या किसी और जाति के, और यदि किसी और जाति के तो उस का आर्थों से कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था नो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता।

अनुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेक्षा में उस की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाभ्रव्य पाख्राल ने शिक्षा-शास्त्र का प्रज्ञयन किया, इस अनुश्रुति की जो व्याख्या रूपरेक्षा में की गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय बर्णमाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, और उस के उद्भव के रहस्य को खाल देता है। साथ ही, संहितायें बनाने अर्थात् ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, उमे भी वह व्यक्त करती है।

## प्रन्थनिदेश

# थ. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६ ) के लिए

- पाजीटर—पन्त्रयेंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रेंडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भवुषुति), भारतक्रडं युनिवर्सिटी बेस १६२२;—नेशन्स पेट दि टाइम स्रॉब दि ब्रेट बार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र ), ज० रा० प० स्रो० १६०८, ए० ६०६ प्र ।
- जायसवाल—हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), कलकता १६२४, ६६ ६६-४० वया परिशिष्ट भ; —क्रोनोलीजिकल टोटलस इन दि पुरानिक क्रोनि-कल्स पेंड दि कलियुग ईरा (पौराधिक इत्तान्सों में कालगयमा-विषयक खोद तथा कलियुग-संवत्); ज० वि० श्रो० रि० सो० ६, ए० २४६ श्र।
- महाभारत, चादि पर्व, ग्र॰ १६८-१७४ ( शकुन्तजोपाक्यान )। भ्रान्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का वर्षान)।

पार्जीटर के प्रम्थ में प्रत्येक कथन के जिए पुरायों के मूज प्रमायों के प्रतीक उद्शत मिलेंगे। पार्जीटर के मत के विकद्ध या चतिरिक मैंने जो कुछ जिला है, उस के जिए पार्टिप्पयायों या परिशिष्ट-टिप्पयायों में बहाँ तहाँ प्रमाय है विये हैं।

## इ. सभ्यता और संस्कृति के इतिहास ( §§ ६७-७३ ) के लिए

वैदिक सम्यता और संस्कृति के इतिहास की स्रोजिवस्यक आधुनिक रचनायें बहुत स्राधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मैंने स्राधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के साधार पर विका है, और सपने कथनों के ममाया साथ साथ दे दिये हैं।

मैकड। नेल चौर कीथ-कृत वैदिक इंडेक्स श्रॉव नेम्स पेंड सब्जेक्ट्स (वैदिक नामों चौर विषयों को अनुक्रमणिका), लंदन १६१२, में वैदिक वस्तुओं को सब से प्रामाणिक छानवीन मिलेगी। कीथ के बेल दि एज श्रॉव दि ऋग्वेद (अप्नेद का युग) में जो कि कैकियज हिस्टरी श्रॉव इंडिया (कैक्जिज युनि-वर्सिटी द्वारा प्रस्तुत मारतवर्ष का इतिहास) जि० १, कैक्जिज १६२४, का थ. ४ है, वैदिक सम्यता का एक अच्छा संवित दिग्दर्शन मिलेगा। पाजीटर के अन्य के थ० १-४, १६-२३ चौर २६ भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं। निम्निलिचित प्रन्थों के निर्दिष्ट चंशों में वैदिक सम्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन मिलेगा— जायसवाल—हिन्दू पौलिटी, ७० २, ३, १२—१२; ६६ ३६२-३६३।

रमेशचन्द्र मजूमदार—कोपें।रेट लाइक इन पन्थ्येंट इंडिया (शाचीन भारत में सामृद्धिक जीवन ), २ संस्क०, कवकता १६२२, घ० २ हुई १, ४; घ० ३ हु १ ।

रामकृष्ण गोपाल भगडारकर—वैष्णविज्म् शैविज्म् पेंड माइनर रिलीजस लिस्टम्स (वैष्णव शैव धीर गौण धार्मिक सम्भवाय), स्ट्रासवर्ग १६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६।

चन्य उपयुक्त ब्रन्थों चौर लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पियों में दे दिये गये हैं। बादुल चौर काल्दों के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध ब्रन्थ प्रन्थ्येंट हिस्टरी श्लॉव दि नियर ईस्ट (पिक्टमी एशिया का प्राचीन इतिहास) तथा ब्रिटिश विश्वकोष १६संस्क से सहायता जी गई है।



# तीसरा खण्ड— परीचित् से नन्द तक

#### नीवाँ पकरण

# ब्रह्मवादी जनकों का युग

## ६ ७४. राजा परीक्षित् और जनमेजय

भारतयुद्ध के श्रीर यादवों के गृह-कलह के जनसंहार के बाद देश में एक श्ररसे के लिए मारकाट बन्द श्रीर शान्ति बनी रही । श्रर्जुन पायडव का बेटा श्रीमन्यु युद्ध में ही मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से परी ज्ञित् का जन्म हुआ था। पायडवों के पीछे परी जित् गही पर बैठा।

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावर्त्त के और विशेष कर पंजाब के राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं कहीं जंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है। तद्मशिला पर उन्हों ने अधिकार कर लिया। फिर पंजाब लाँच कर हस्तिनापुर पर भी उन्हों ने आकमण किया, और कुठ-राज्य अब इतना नि:शक्त था कि राजा परीचित्त को उन्हों ने मार डाला।

परीचित् के बाद उस का बेटा जनमेजय गई। पर बैठा । उस के समय तक कुरु-राष्ट्र फिर सँभल गया। जनमेजय भी एक शिक्तशाली और टढ राजा था। उस ने तच्चशिला पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं ध्यपनी राजधानी वनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला ! कहते हैं तक्षशिला में ही वैशम्पायन सून ने उसे कौरव-पारडव-युद्ध का समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था।

परीचित् और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अरब-पित था। अधपित व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत पदवी, सो कहना कित है। जो भी हो, जब जनमेजय ने तत्त्रशिला पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय अरवपित उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि केकय देश (आधु० शाहपुर जेहलम गुजरात जिले) गान्धार के ठोक पूरब सटा हुआ है। केकय अरवपित की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है।

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे अश्वमेधदत्त ने राज्य किया। शतानोक के समय में विदेह ( मिथिला ) के राजा जनक उपसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में पश्चाल देश के राजा प्रवाहण जैयिल के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दानों ब्रह्मवादी अर्थात् ज्ञानी राजिष थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी।

# 🖇 ७५. बारइ राजवंश ऋौर दिक्खनी सीमान्त की जातियां

श्रश्यमेघदत्त के बेटे अधिसीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास की एक विशेष सीमा को सूचित करता है। उस का समकालीन अयोध्या का राजा दिवाकर और मगध का राजा सेनाजित् था। कहने हैं, इन राजाओं के समय में नैमिषारण्य में मुनि लोग यझ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराण सूतों ने पहलं-पहल सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भी नई अनुश्रुति बनती गई, और गुष्त राजाओं के समय अर्थात् चौथी शताब्दी ई० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई अनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैलों में लिखा।

३. १ दे• € १४।

उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा नैमिषारण्य के सूतों के मुँह से ही कहलवाया—इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत् की बातें कह रहे हों। और वह "भविष्यत्" वृत्तान्त ज्यों ज्यों घीरे घीरे तैयार होता रहा, पुरानो अनुश्रुति के साथ जुड़ता रहा।

उस के अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर और सेनाजित् के समय के बाद बारह राजवंश भारतवर्ष में जारी रहे। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। हिस्तिनापुर का वंश तों अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का अभी उल्लेख किया जयगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा। प्राचीन कुरु देश और उत्तर पख्चाल में दो अप्रसिद्ध वंश जारी रहे। उन के पड़ौस में शूरसेन देश (अजभूमि) की राजधानी मथुरा में एक पृथक वंश राज्य करता था। कोशल या अयोध्या में इच्वाकु वंश रहा, और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शिक्तशाली राज्य हो गये। उन के पूरव विदेह का जनक वंश कुछ ही अरसा चला। मगध में किलहाल वही बाहर्ष वंश राज्य करता था जिस वसु चैद्योपरिचर ने स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध और सहदेव हुए थे। बाद में वहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में मगध को भारतवर्ष भर में सब से बड़ी शिक्त बना दिया। मगध के दिक्खनपूर किलीग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहा।

पिरुद्धम-दिक्खन तरक अवन्ति में वीतिहोत्र वंश और माहिष्मती में हैह्य वंश के राजा गण्य करते रहे। उन के दिक्खन गोदावरी-काँठे में अश्मक नाम के एक नये आर्थ राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता है। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा। अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूळक की प्रतिष्ठान थी। दिक्खनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और मूळक विदर्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे।

विदर्भ, सुराष्ट्र, सौवीर ( श्राधुनिक सिन्ध ) और पंजाब के राज्यों के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि इम आगे देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से पकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी।

आर्य राज्यों के दिक्लनी अन्तों (सीमाओं) पर अन्ध्र, पुरह, शबर, पुलिन्द, मृतिव (या मृषिक) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विनध्य के जंगलों में रहे हों। पुरुड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति थी, सो कह नहां सकते । अन्ध्र, शबर और मृषिक निश्चय से अश्मक और कलिंग कं बीच तथा दक्खिन को थे। समुचा आधुनिक आन्ध्र देश ही एस समय अन्ध्र या आन्ध्र जाति का वर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी पर अन्ध्रपुर या आन्ध्रों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक आन्ध्र देश की उत्तरी सीमा की तेल या तेलंगिर थी 1 । शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सुचित करती है। उन का परिचय भूमिका में र दिया जा चुका है। मुषिकों के नाम का हैदराबाद की मुसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्ही ई० पू॰ में उन की नगरी कब्दिवेना या कृष्णवेणा नदी पर थीर । कृष्णा और वेणा (वेण-गंगा ) निद्याँ आधुनिक महाराष्ट्र के भौडारा जिले में परस्पर मिलती हैं, और मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चौदा ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मुसी से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मुषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य और मुल प्रदेश भी यह समुचा ही था. या कुछ कम, और कम था ता कीन सा, सी नहीं कहा जा सकता। मृषिक

<sup>1.</sup> संरिववाणिज जातक (६) (जातक १, १११); ई० ऋा० १६१६ ५० ७२। अंडारक्ट ने बायसवाज की सजाह से तेज या तेजंगिर को तेजवाह माना है।

२. डपर हु १६।

इ. जिंदि ग्रोव रिव सीव १६१८ पुर १७४-७१, तथा नीचे हु १११।

लोग द्राविड थे या शाषर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूतिव शायद मूचिव का अपपाठ है, और मूचिक उस का आर्थ रूप। श्राधुनिक मोची मूलतः मूचिव-मूचिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दिक्खनी जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछ वंशज उन में जा बसं और मिल चुकं थे। वं आर्थों की दिक्खनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं।

## 🞙 ७६. कुरु-पश्चाल का पिलना

सब राष्ट्रों में घीरे घीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लौट आई; परन्तु कुठ राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी। अधिसीमकृष्ण के बेटे निचलु के समय मटची कीड़ों (लाल टिड्डियों) के लगातार उत्पात सं कुठ देश में ऐसा दुर्भिन्न पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज सा खा कर गुजारना पड़ा। उधर गंगा की बाद हस्तिनापुर को बहा ले गई। इस दशा में कुठ लोगों की एक बड़ी संख्या राजा-सिहत उठ कर कीशाम्बी में जा बसी। कौरवों के इस प्रवास में दित्तिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, और बह सिम्मिलत जन तब से कुठ-पञ्चाल कहलाने लगा। उन का राजवंश भी तब भारत वंश या पौरव वंश कहलाया, और भारतों या पौरवों का केन्द्र बत्तमभूमि (जिस की राजधानी कौशाम्बी थी) हो गई। कुठ लोग पहले जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुठ पड़ ही चुका था, और आज तक उस का पिछझमी भाग कुठनेत्र कहलाता ही है।

## § ७७. ज्ञान श्रीर तत्वचिन्तन की लहर

निचतु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग के इतिहास की यथेप्ट छानबीन अभी तक नहीं हुई। विदेह में निचतु के

१. ऐत० ब्रा० ७, १८।

२. दे० % १४।

समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज और जनक आयरथूण नामक जनकों ने कमशः राज्य किया। भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरफ यहाँ का कर्मकाएड बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ झान और तस्व-चिन्तम की एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में अनेक मुनियों के साथ साथ विदेह के जनकों, केकय के अश्वपति, पञ्जाल के प्रवाहण जैवलि और काशी के अजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुने जाते हैं।

मनुष्य क्या है ? कहाँ से आया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब सृष्टि का अर्थ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आर्य विचारकों को अर्थार सा कर रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्ध कुलीन परिवारों के युवक घरबार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्धार से विदेह तक विभिन्न देशों में विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान आचार्यों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार और अनुशीलन का जीवन बिताते। उन के जीवन की एक मलक तथा उन के सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद् नाम के वाङ्मय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरखन कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर उद्धत की जाती हैं।

#### श्र. नचिकता की गाथा

राबी नदी के पूरव आजकल जो मामा (लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन अमृतसर का : प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ कठ जाति रहनी थी रे। कठों की उपनिषद् में एक कहानी आती है कि एक बार निवकता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजअवा से कठ कर भाग गया, क्योंकि उस का पिता उस से ठ्यर्थ मोह करता था। वह यम के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उसे तीन रात भूखा रहना पड़ा। वापिस आने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और अतिथि से जमा माँगते हुए बोला कि तोन रात के कष्ट के बदले में मुक्त से तीन वर

१. दे० नीचे § १२१।

माँग लो। नचिकंता के पहले दो मुँहमाँगे वर यम ने मद्रपद दे दिये। तब वह तीसरा वर माँगने लगा—

"यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुक्ते समक्षा दें कि असल बात क्या है। यही मेरा तीसरा वर है।"

''इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूद्दम है। निवकता, तुम कोई दृसरा वर माँग को, इसे छोड़ो, सुमे बहुत न रोको।"

"किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, और आप कहते हैं यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल सकता, इसी लिए हों मुक्ते इस जैसा कोई वर नहीं जान पड़ता।"

यम ने निवकता को बड़े प्रलोभन दिये। "तुम्हारे सौ बरस जीने बाले पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुक्त से माँग लो, जितना सुवर्गा और धन चाहो ले लो, जमीन ले लो, और चाहे जितनी लम्बी आयु माँगो। इस संसार में जो कामनायें दुर्लभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो। रथों और बाजों के साथ ये रामार्थ तुम्हें सेवा के लिए देता हैं। निवकता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुक्त से मत पूछो!"

पर निवकता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। "हे यम, ये सब सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देने हैं, यह सब नाच-गान श्रोर गाड़ी-घोड़े मुक्ते नहीं चाहिएँ। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, मुक्ते तो वही वर लेना है।" (कठ उप॰ वल्ली ४-२)

शिष्य को इस सच्ची क्षान-िष्पासा को देख कर अन्त में यम ने उसे उपदेश दिया, और निचकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई की स्थोज के लिए निचकेता के शाग्रा किस प्रकार छटपटाते थे!

<sup>9.</sup> दे॰ नीचे ५ ७१।

# इ. मैत्रेयी, सत्यकाय जाबाल और पिप्पलाद के शिष्यों की कहानियाँ

निकेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस समय के इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याझवल्क्य की दो सियाँ थीं — मैत्रेयी और कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशोल थी, कात्यायनी साधारण सियों की तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलकी रहती थी।

याज्ञवलक्य बोले — मैत्रेयी, मैं अब यहाँ से जाने को हूँ, श्राश्रो तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ।

मैत्रेयी ने कहा—भगवन, यदि यह समूची धरती धन सं भरपूर मुक्ते मिल जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ?

—नहीं, हरगिज नहीं। जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुन्हारा भी जीवन होगा।

—तव जिस चीज से मैं अपर न हूँगी, उसे ले कर क्या करूँगी ? आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुक्ते उपदेश की जिए न र।

इन ज्ञानिष्पासुत्रों की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी! एक बार सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रुमान गौतम के पास जा कर बोला—भगवन आप की सेवा में मैं ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या आप के पास आ सकता हूँ ? वे बोले—सौम्य तुम कौन-गोत्र हो ?—मैं नहीं जानता महाराज मैं कौन-गौत्र हूँ। माँ से पूछा था, उस ने उत्तर दिया, यौयन में बहुत धूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो मैं नहीं जानती तुम कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जवाला है और तुम्हारा सत्यकाम। सो मैं सत्यकाम

याज्ञवरुक्य भी अनक की तरह एक वंश का नाम है; केवल एक व्यक्ति
 का नहीं!

२. बृ० उप० ४, ४।

जाबाल ही हूँ । — कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न हो कर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना।

खस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के शिष्यों की झान की साध सच्ची है कि नहीं। एक बार, कहते हैं, श्रीर यह बात शायद भारत-युद्ध से भी पहले की हो?, सुकेशा भागदाज, शैठ्य सत्यकाम, सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैदर्भि और कबन्धी कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान् पिष्पलाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे। [शैठ्य = शिवि देश का निवासी, कौशल्य = कोशल का, वैदर्भि = बिदर्भ का। देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। ] पिष्पलाद ने उन से कहा—अभी एक बरस तक तुम लोग और तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से बिताओ; उस के बाद आ कर चाहों जो पूछना; यदि हम जानते होंगे तो सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, और अपने सन्देह मिटा सके।

## उ. अश्वपति कैकेय की बात

एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान श्रापस में विचार करने लगे। श्रापनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उदालक श्रारुणि के पास गये।

१. छा० उप० ४, ४।

२. पिप्पजाद नामक एक भाषार्थं का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के बाद रक्जा है ( प्रा० त्र्र० ए० २२४—२३१), किन्तु प्रश्लोपनिषद् वाखे पिप्पजाद के मारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशज के राजा हिरययनाभ का समकालीन था (प्रश्ला उप० ६-१), और हिरययनाभ पार्जीटर के अनुसार मनु से द्वी पीढ़ी पर था। किन्तु रायवीपुरी उसे ६ठी शताब्दी ई० पू० में रखते हैं (ए० ६४, तथा १६-१७)। प्रकृत प्रसग में यह विवाद इतने महस्त का नहीं है कि इसे निपदाना आवरयक हो।

उदालक ने देखा बद उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उस ने कहा जलो हम सब धारवाति कैंकंय के पास चलें। यहाँ पहुँचने पर धारवपति ने उन का षड़ा आदर किया। उस ने उन से कहा—मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर, न कोई खपढ है और न व्यभिचारी: व्यभिचारिएों तो होगी कहाँ से ? श्राप लोग यहाँ ठहरें, मैं यह करूँगा, तब आप को बड़ी द्विणा दूँगा। उन्हों ने कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह आप से कह दें; इम तो आप से आस्मज्ञान लेने आये हैं। अश्वपति ने उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल वं सब समिधायें व हाथ में लिये हुए उस की सेवा में उपस्थित हुए, और श्रश्वपित ने उन्हें ज्ञान दिया ( छा॰ उप॰ 4. 28)1

## ऋ. "जनक" की सभा

"जनक' वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यह किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी। यहाँ कुरुपखालों के ब्राह्मण जुटे। जनक जानना चाहा उन में से कौन सब से विद्वान है। उस ने हजार गीएँ खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद्र बँधवा दिये, श्रीर कहा, ध्याप में से जो सब से ऋधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। याज्ञवलक्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा-सौन्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जाको । दूसरे ब्राह्मण यह न सह सके। उन्हों ने याझवल्क्य में प्रश्न करना शुरू किया। पाँच विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम से याज्ञवल्क्य की परीचा ली, पर प्रत्येक को उस ने शान्त कर दिया । तब उदालक आकृष्णि नाम के एक विद्वान ने उस से एक गृद्ध विषय का प्रश्न किया जो आफिए ने मद्र देश में रहते हुए पतञ्चल काप्य से सीखा था। याइवल्क्य इस परीचा में भी उत्तीर्ण हो गया।

१. शिष्य जोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का ईंधन ) स्ते कर बाते थे।

२. उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई

तम गार्गी वाचक्रवी दोबारा थोली—"ब्राह्मणो, महाशयो, में इस से दो प्रश्न पृक्ष लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।" "पूछो गार्गी, पूछो"। वह कहने लगी—"याक्रवल्स्य, जैसे कोई काशी या विदेह का चित्रयक्रमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बाणधारी शत्रुओं या चारों को अनेला पफड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; किहए।" किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब याह्मवल्क्य को हरा न सके तब कुरुपखाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी। तब विद्य्य शाकल्य मुकाबले के लिए उठा। शाकल नगर्ग पड़ाब के उत्तरी भाग में मद्र देश को राजधानी थो, आधुनिक स्यालकोट उसे सूचित करता है। शाकल्य का असल नाम देविमत्र था, विद्य्य उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उस ने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, खीर उस की या उस के शिष्यों को सम्पादित शाखायें शाकल संहितायें कहलाती थीं। विदय्य और याह्मवल्क्य की यह शर्त्त थी कि जो विवाद में हार आयगा उस का सिर उतर जायगा। अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की ही हुई। (बृ० उप०, अ०३)।

### लृ. उपनिषदों के धार्मिक विचार

उपनिषद्-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावर्त्त में धार्मिक सुधार की भाएक नई तहर को सूचित करता है। यहाँ के कर्मकाएड और आडम्बर के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद् ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि प्रवा एते शब्दा यहास्याः

—यं यह फूटो नाव की तरह हैं (मुण्डक उप० १, २, ७)। सृष्टि के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को बद्ध कहती हैं। इन्द्र वहण आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गद्दों पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी। वैसे भा वैदिक देवताओं की हैसियत में बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था। विष्णु और शिष के नाम ब्रह्म या परमात्मा के धर्म में इस वाक्रमय में धाधिक वर्ते गयं हैं। कठ-उपनिषद् (३-९) में विष्णु का परम पद मनुष्य की जीवनयात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; अतास्तर उपनिषद् कद्र-शिव का परमात्मा-रूप से कीर्त्तन करती है। कन उपनिषद् में पहले-पहल उमा हैमवर्ता नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव को स्त्री है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौरा होने लगता है।

यज्ञों की पूजाविधि के बजाय उपनिषदें एक नये आचरण-मार्ग का उपदेश देती हैं। दुश्चरित सं विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता अर्थात मन के संकल्प की दढता, शुचिता, वाणी और मन का नियमन, तप, ब्रह्मवर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान श्रीर विज्ञान-इन सब उपाया सं, तथा समाहित हाने अर्थात् आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, उस में लीन होने, चौर उस की उपासना करने-अर्थात् भक्तिपूर्वक उस का ध्यान करने —से मनुष्य अपने परम पर को प्राप्त होता है। मनुष्य का अन्तर-तर जो ऋत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को दंखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दर्शन, श्रवण, मनन श्रीर विज्ञान से यह सब (संसार) जाना जाता है। उस श्रात्मा को चाहने वालं विद्वान् लोग पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकेषणा ( सन्तान धन श्रीर यश की श्रभिलाषा ) सं ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं?। एक तरक जहाँ यह उपदेश है कि "यह आत्मा बलहीन को नहीं मिलता और न प्रमाद से या तप के अभाव से", वहाँ दूसरा तरक यह भी कहा है कि "यह श्रात्मा न उपदेशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़ने से, जिसे यह वर लेता है वही इस पा सकता है, उस के सामने यह आतमा अपने रूप को खोल देता है। " इन में से पिञ्जला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है।

१. कठ उप० २, २६; ६, ६-७-१६; प्रश्न उप० १, १४; मुरा**डक** उप० १, २, ११; ६, १, ४।

२. बृ० उप० १,४,८; २,४,४; ४,४,२२।

३. मुराडक उप० ३,२, ३-४; कठ उप० २,२२ ।

यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदें श्रद्धैतवाद का—अर्थात् इस जगत् में एक ही ब्रह्म है, श्रौर यह जगत् भी उसी को श्रीमञ्चिक है, इस विचार का—उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिषदें एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जगत् के श्रमल तत्त्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लच्य है, श्रौर उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग श्रौर आतुरता फलकती है। स्थूल सृष्टि और अनंक प्रकृति-शक्तियों के परे और अन्दर एक महान् चेतन शक्ति—श्रातमा या ब्रह्म—है, यह सब उपनिषदों की एक विशेष श्रमुभूति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्विन्तन की श्रारम्भक धुँधली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्धैतवाद की तरफ भी मुकता है; पर वह बाद उस चिन्तन के श्रमेक परिणामों में से केवल एक है। उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि और श्रातमाविषयक दूसरे श्रमेक श्रम्पट विचार भी हैं, यहाँ तक कि श्रमात्मवाद के बीज भी उन में खोजे जा सकते हैं।

# ५ ७८. ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और परिषदें; उत्तर वैदिक वाङ्गय

उस युग की जिल्लासा का चेत्र केवल अध्यातम विषय ही न थे, प्राकृतिक और मानव (या जड़ और चेतन) जगत् के कई पहलुओं की ओर विचारकों का ध्यान गया था। धार्यों की उस समय की विचार्श्रों का जो परिगणन मिलता है (जैसे का॰ उप॰ ७, १-२ में), उस में से प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिलते, आर न प्रस्येक नाम का ठीक अर्थ ही हम जानते हैं। तो भी उन की कुछ विचारों का हमें पता है।

जिस उद्दालक आरुणि का उपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध विचा-रक और विद्वान् था। उस का बेटा खेतकेतु औदालकि तथा दोहता अप्रावक

<sup>1.</sup> जैसे कु० उप० ६,२,१६ में

भो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेतु श्रीहालिक ब्रह्मवादी होने के श्रितिरिक्त जननशास्त्र श्रीर कामशास्त्र का भी प्रवर्शक िना गया। उस के एक श्र्यरसे बाद उसी विषय पर बाश्रव्य पाञ्चाल ने एक संज्ञिप्त मन्थ लिखा। यह बाश्रव्य उस सुवालक बाश्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिज्ञा-शास्त्र का प्रग्रमन किया था।

श्वेतकेतु से अगली पीढ़ो में शाकपूर्ण या शाकपूर्ण नाम का व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है।

उस से अगली पोढ़ों में आमुरि हुआ, और आमुरि का शिष्य पश्च-शिख था। कोई कहते हैं आमुरि के बड़े भाई और गुरु का नाम कपिल था, कोई कहते हैं पञ्चशिख का नाम ही कपिल था। जो भो हो, जिस प्रकार बाल्मीकि को आदि-किब कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि-विद्वान अर्थात् सब से पहला दार्शनिक । उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य कहते हैं। वह एक अनीरवरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत् की कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध और शृंखला-बद्ध विवेचन करती है। इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है।

पश्चशिख से तोसरी पीढ़ी पर यास्क हुआ। शायद उस का कोई वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है।

यक्कों के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार हुआ । ऋचाओं और सामों का यक्कों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक वाक्य यजुष् थे। उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ लिखा जा रहा था, और वह श्रुङ्खलित और-सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा में चल रहा था। वेदव्यास के समय और पहले से जो अध्ययन और शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले। वे करण या शाका कहलाते। उन्हीं चरणों या शाकाओं के आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता। वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गी या वेदाक्षों को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्यापन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र विचारकों और विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान का संग्रह और पृष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती । समय समय पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । श्वेतकेतु औहालकि एक वार पाखालों की परिषद् में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैवलि ने उस से कई प्रश्न पृद्धे थे ( कृ० उप० ६, २, छा० उप० ५, ३ )। ये परिषदें एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं।

चरणों श्रौर खाश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या प्राचीन ऋषियों धादि के नाम से होते । धार्यों का जितना प्राचीन ज्ञान मिलता है वह खमुक शाखा या धमुक चरण का कहलाता है। लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा बतलाई जाती है। श्रौर श्रधिकांश प्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, श्रनेक मस्तिष्कों के सहयोग की और सामूहिक तजरवों की स्पष्ट छाप है। ज्ञान के चेत्र में व्यक्ति की कुछ समा ही नहीं, सभी कुछ सामृहिक है। प्राचीन धार्यों का सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता श्रौर फलता-फूलता रहा है; हम श्राज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम।

वेद के उक्त भाष्य ब्राह्मण कहलाये । व गद्य के जटिल प्रन्थ हैं। कई शाखाओं की संहिताओं में वेद-भाग अलग और ब्राह्मण या ज्याख्या-भाग अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं। इस का यह अर्थ है कि वेद-संहिताओं का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ। ब्राह्मणों के अन्तिम

भाग आरएमक ( अरएय या जंगल में कहे गये मन्य ) और उपनिषद् ( निकट वैठ कर कहने के अर्थात् रहस्य-प्रन्थ ) कहलाये।

शिक्षा आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाक कहलाये । वे छः हैं ।

शिक्षा या शिक्षा का अर्थ कह जुके हैं । उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द और निरुद्ध ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । निरुद्ध में शब्दों को व्युत्पित अर्थात उन के उद्भव की खोज की जाती है । बाकी दो वेदाक हैं — ज्वांति और कल्प । वेदाक ज्यांतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था । कल्प में आर्था के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज-सम्बन्धी अनुष्टान के नियमों का विचार होता । आर्थों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों की मीमांसा हो कल्प कहलाती । उस के तीन अंश थे — श्रीत, एछ, और धर्म । श्रीत में व्यक्तिगत अनुष्टान, यह आदि की विवेचना है जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रीत कहलाता । एछ या पारिवारिक अनुष्टान में श्रुति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रधायों भी आ जाती हैं । विवाह, अन्त्योद्ध आदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं । वर्ष का अर्थ यों तो था कानून या तमाम व्यवहार । कल्प के वर्ष अंश में सामाजिक अनुष्टान का उल्लेख है ।

कल्प सब सूत्रों श्रर्थात् अत्यन्त सिच्छित वाक्यों में मिलते हैं। वे ब्राह्मणप्रंथों का सार हैं। किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ संशोधन और परिवर्त्तन को प्रक्रिया भी जारी रही। न केवल कल्प प्रस्युत अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में जिस्ते गये।

मुख्य उपनिषदों का अन्तिम समय हम औसतन आठवी शताब्दी ई० पू० रख सकते हैं। कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ। किन्तु अब जो श्रीत गृह्य और धर्म-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरगों के आश्रमों में सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी

देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप मले ही पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान है।

ब्राह्मण् उपनिषद् और सूत्र-प्रन्थों को मिला कर इम उत्तर (पिछला) वैदिक वाङ्मय कहते हैं।

# ९ ७९. सामाजिक विचार-च्यवहार और आर्थिक जीवन का विकास; वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्पना

उत्तर वैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद पहले-पहल पड़ो, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। इसी काल में भार्यों के समाज-संस्थान की नीवें डलीं ।

यह समका जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋषा के कर पैदा होता है—वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य आदि का धर्म निवाहने में उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार देवताओं का ऋण यह करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋणों को इस कल्पना के विषय में चाहे जो कहा जाय, इतना

<sup>1.</sup> दे- # 14 |

२. पिष्ठते शासों में तीन ही साथ—देव-साथ ऋषि-साथ और पितृ-साथ— प्रसिद्ध हैं, किन्तु भारम्भ में चार आश्वा माने जाते थे, चीया मनुष्य-साथ । शत० ब्रा० १, ७, २, १ में उन का इस प्रकार उल्लोख है—ऋष द वै जायते यो अस्ति । स जायमान एवं देवेश्य ऋषिश्यः पितृश्यो मनुष्येश्यः ॥ जाने उन की ग्याक्या है। ऐत० ब्रा० ७, १२ भी आसों के सिद्धान्त का उल्लोख है।

तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामृहिक प्राणी के रूप में देखती थी। श्रीर इस की दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूर्वजों का भी ऋणी था; श्रीर क्यों कि पूर्वजों का ऋण वंशजों के तैं हैं चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी कर्राव्य थे।

कुछ कुछ ऋगों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ावों में बाँटा गया था। पहले दो आश्रम, विद्यार्थी और गृही, तो सर्वसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान-प्रस्थ और परित्राजक या भिक्नु, विशेष ज्ञानवान् लोगों के लिए। वानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते। वे आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्मीक निष्पत्तपात विचार और अध्ययन के केन्द्र थे। और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था। उसी प्रकार सर्वत्याग कर घूमने वाले भिन्नुओं का।

जाति भेद आरम्भ में केवल आर्य और दास का ही था। वैदिक काल में विजातीय जनता से स्वामाविक घृणा थी, काई निश्चित बन्धन न होने से स्वामाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। अब लगातार साथ रहने से अधिक सम्पर्क होने लगा, तब आर्थों की पवित्रता बनाये रखने के लिए नियम और बन्धन बनाये जाने लगे। दास स्त्री आर्थ की धर्मपत्नी न हो सकती। तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की स्त्रियों के रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली रामाओं की कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का अर्थ आ गया । वैसे भी दास अब आर्थों के समाज के जिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग—शहूर

<sup>1</sup> निरुक्त १३, १२, २ में बिखा है— अवारामः... श्रधस्ताद्रामाऽश्वस्तात् कृष्णः कस्मात् सामान्यादित्यप्तिं चित्वा न रामामुपेयात्, रामा रमणायो-पेयते न धर्माय कृष्णजातीयैतस्मात् सामान्यात् ।। स्पष्ट है कि शमा = अनार्थं रस्ति ।

के रूप में —बनने लगे। िकन्तु शुद्ध के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित माना जाता, द्यार्थी के समाज में द्या जाने पर भी वह एक दिलत श्रेणी था। त्रार्थ द्यौर शुद्ध में वास्तविक जाति-भेद द्यर्थात् नस्त का भेद था।

स्वयं आर्थी में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रथेहाः या रथी लोग साधारण पदाित से हैंसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की श्राधिकांश नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी ऊँचा था, उस में राजकीय परिवारों के लोग थे। राजन्यों श्रीर रथेष्ठाश्रों को मिला कर चित्रय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ विशः से ऊपर थी; श्रव केवल उस का ऊपर होना श्राधिक स्पष्ट होने लगा।

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान श्रीर विचार के मार्ग में जाने वाले, श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही बाह्यण श्रेणी कहलाती। ब्राह्मण का मूल श्रर्थ केवल ब्रह्मन्-ऋच् साम श्रीर श्राथवण मंत्रों—को दोहराने याला, श्रशीन पद्मपाठक मात्र था। पद्मपाठक के काम से ही एक तरफ तो

<sup>1.</sup> समृचा समाज चार वर्शी में बाँटा जा सकता है, यह केवल एक दार्शनिक कल्पना थी। धर्मशास्त्रकारों के नियम केवल उन के खेलकों के विचारों और इच्छाओं को स्चित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-श्थित को। वास्तव में प्रत्येक काल में चार वर्श या श्रेणियाँ थीं, यह अस्यन्त आमक विचार है। मेगास्थनी ४ शी शताब्दी ई० प्० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँटता हैं (इ'० आट १८७७, ए० २३६-२३६)। उपर ई ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो धादर्श दिखलाया गया हैं, उस में राजन्य और रथेष्ठाः दो अलग अलग श्रेणियाँ हैं, और वैसा होना स्वाभाविक भी था। बद्ध के समकासीम अर्थात् छठी शताब्दी ई० प्० के कूटद्वन्त-सुत्त (दीघ०) में फिर खिलाया अनुयुक्ता और अमझा परिसद्ता में भेद किया है (हिं० रा० भाग २, ए० १०० हि० ४ में वद्भत )।

पुरोहित के काम का विकास हो गया। दूसरी तरक पद्यों के अनुशीलन से ही अनेक झानों और अध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आर्य संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था: आज तक भारतीय मनोवृत्ति उन भावों को श्रलग श्रलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सहयोग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीलन, अध्ययन और श्राध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी । उन में से जो बड़े वंड धाश्रमों या शालाध्यों के नायक थे वे महाशाल कहलाते। प्रोहित ब्राह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य लच्चण था। क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार (नियम कानून) की और हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरक शब्द के मन्त्र-धर ( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धारक ) का कार्य तथा दुसरी तरक न्याय-विभाग का कार्य प्रायः उन्हों के हाथों में श्रा जाता । इन ऊँचे पदों में या परोहित के पेशे में आमदनी जरूर थी, किन्त साधारण बाह्मण का मुख्य कार्य तो अध्ययन-अध्यापन ही था, जिस के साथ गरीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था। आर्य संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और श्रव तक है, कि उस में ज्ञान और गरीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रहा। जनता की इसी मनावृत्ति के कारण चत्रिय श्रेणी जैसी क़लीन चौर अभिजात सममी जाती. ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और श्रभिजात गिनी जाने लगी।

स्त्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण विशः में से ही ऊपर उठीं थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय थे। वैश्य गृहपति राष्ट्र का आधार थे। शिल्प और व्यवसाय के परिषाक के साथ साथ

सु० नि० ब्राह्मणुधिमाकसुत्त (११) चीर वासेट्रसुत्त (११) की क्थुगाथा ।

वैश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, खौर उत्तर वैदिक वाक्सय में जहाँ श्रेष्टी शब्द खाता है, उस का अर्थ बहुत से विद्वान् गण का प्रमुख ही करते हैं। श्रेष्ट्य का अर्थ गण की मुख्यता। अर्थात् उस आरम्भिक समाज में, जो पहले समूचा छपकों और पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने और अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विशः में से फूट कर एक पृथक् अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और व्यवसायों के समूह या गण भी पृथक् अंगों के रूप में प्रकट होने लगे। किन्तु यह अभी बीज मात्र था।

त्राह्मण सत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक अंग्री-भेद तथा दार्शानक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यवहार रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और तब भी थी, किन्तु आनकल की जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-भेद यदि था तो आर्थ और शुद्ध में था, और वह जाति-भेद के आधार पर था।

आर्थी के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेका अधिक परिष्कृति आ रही थी।

उत्तर वैदिक वाङ्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है, इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो गया था। कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले-पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पिच्छमी जगत् के सामी और अन्य लोगों को भारतवर्ष से ही उस का पता मिला था।

भाश्वलायन श्रौत सूत्र ६,४,१७।

# § ८०. जनपदीं का आरम्भ और पादेशिक राज्यसंस्थात्रों का विकास

अवस्थित या स्थिरता के कारण जैसी परिशकता इस उत्तर वैदिक युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आर्थीं की राज्य-संस्था में भी।

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने और श्रवस्थित हो जाने के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व-स्पष्ट 'नाम-रूप'-होने लगा। श्रीर उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा। जनपद का अथं ही है जन का रहने का स्थान ( पद )—जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार था। अब हम साधारण रूप से देश को जन-पद कहते हैं, यह किसी जन (कबीले) का श्राधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद की जनपद कहते थे। जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पद्माल, चेदि, बत्स, खंग, शूरसेन, श्रवन्ति, यौधेय, मद्र, शिवि, श्रम्बष्ट, उशीनर, मालव, केकय, गान्यार आदि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवर्त्तन हो गया-जानराज्य के बजाय श्रव वे जानपद राज्य हो गये। कुरु, पञ्चाल, मद्र, मालव श्रादि श्रव जन या कबीले न रहे। यद्यपि अब भी उन उन नामों के जनपदों में उन्हीं चन्हीं मूल जनों के वंशज—सजात या ऋमिजन मुख्यत: बसे हए

१. अभिजन शब्द पाणिनि ( श्रष्टाच्यायी ४, ३, १० ) का है। उस में हो चर्च हैं. एक तो वही जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश-किसी के पूर्वजों का मूल निवास-स्थान । श्राभिजनः पूर्वबाम्धवः, तत्सम्बन्धाहेशोऽप्यभि-जन उच्यते यस्मिन् पूर्वबान्धवैरुषितम् ( उक्त सूत्र पर काशिका-वृत्ति )।

थे, तो भी श्रीर जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, उस में मिल रक्खे, वह राष्ट्र उस का श्रभिजन हो या न हो, वह व्यक्ति अब उस की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे (ऊपर ६६० इ), किन्तु उस समय उन्हें कल्पित सजातता या अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अब वे सजात या अभिजन नहीं बनते थे, श्रभिजनत्व के बजाय श्रब उन्हें जनपद में मिल रखने की आवश्यकता होती थी।

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की दुकड़ी या जत्था होता था, अब उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया।

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य-संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं। प्राची दिशा अर्थात् मगध विदेह कलिंग आदि में साम्राज्य के श्रभिषेक होते, वहाँ के राजा सम्राट् कहलाते । आजकल हम एक-च्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मुल श्रर्थ शायद् था राज्य-संघ या राज्य-समृह, श्रर्थात् श्रनेक राज्यों का गुट जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो। दिक्षण दिशा में सत्वत ( यादव ) लोगों में मीज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक भीज कहलाते। भीज का अर्थ प्रतीत हाता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा। प्रतीची दिशा (पिछ्डम) में नीच्य और ऋपाच्य लोगों में, ऋथीत् दिनस्तनपच्छिम और ठेठ पच्छिम-सराष्ट्र, कच्छ, श्रौर मौबोर (श्राधुनिक सिन्ध) श्रादि देशों-में स्वाराज्य राज्यसंस्था थी: वहाँ के राजा स्वराद कहलाते। स्वाराज्य का अर्थ था अप्र्यं समानानां—उवैष्ठ्यम्—वरावर वालों का अगुआपन । इस प्रकार स्वराद् श्रानवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जो जनपद थे, उन में वैराज्य प्रगाली थी: वे विराद्--राजहीन -- जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस युग में क्या समभा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। श्रीर ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात् अन्तर्वेद में, कुरु-पत्राल वश और उशीनर ( पूर्वोत्तर

पंजाब के ) तोगों में राज्य की प्रया थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे और कहताते थे। धर्यात् मध्यदेश धौर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रयासी न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपिष्ठित्रम से दिक्खन तक—पंजाब से बराइ-महाराष्ट्र तक—संघ-राज्यों की एक मेखला थी। हम देखेंगे कि यह ध्रवस्था प्राचीन काल के ध्रम्त तक—५०० ई० तक—जारी रहेगी। धार्यों के विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही धार्यों को राज्यसंस्था की आधार-शिलायें भी भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गईं। भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग थां।

जिस भुव और प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ भो उस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकत पकड़ रही थी, और उस का कुछ चित्र हमें मिलता है।

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। सिमिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकतः कहलाते थे; अब उस समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब रक्षी (रिकतः) कहलाते, क्योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक रक्ष (वैदिक काल का मिए) देते थे। अभिषेक में राजा जैसे पहले राजकतः की पूजा करता था, वैसे ही अब रिक्रियों की। पुरान राजकतः का हो नया नाम रिक्रिनः था, भेद शायद केवल इतना हो कि रक्षी अब स्थायी और निश्चित पद्मिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रक्षी होते थे—(१) सेनानी, (२) पुरोहित, (३) राजा या राजन्य (राजपुत्र), (४) मिहवी अर्थात् रानी, (५) सूत अर्थात् राज्य का कृतान्त रखने वाला, (६) प्रामणी—शायद मुख्य प्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के प्रामणियों का मुख्या, (७) कृता अर्थात् राजकीय कुटुम्ब का निरीचक या प्रतिहार, (८) संप्रहीता अर्थात् कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक—रजुमिनियन्ता,

<sup>1,</sup> देश्य १६।

(१) मागदुघ अर्थात् वसूली का मुख्य अधिकारी, (१०) अन्तानाप अर्थात् हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकर्ता अर्थात् जंगलों का निरोत्तक, जंगली पशुत्रों और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, और(१२) पालागल अर्थात् सन्देशहर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तन्त्र (बद्ई) या रथकार।

रस्री या राजकर्त्ता लोग समिति का ही एक अंश अर्थात् प्रजा के प्रतिनिधि थे।

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्ठ्य, माहाराज्य और ऋषिपत्य ( अर्थात् परमेष्ठी, महाराज और ऋषिपति होने ) के लिए, एवं समन्तपर्यायी ( सब सीमाओं तक जाने वाले ) सार्वभीम होने अथवा समुद्र-पर्यन्त पृथिवी का एकराट् होने के लिए होड़ लगी ही रहती थो, और प्रत्येक महत्त्वाकां ची शासक के सममने वह आदर्श बना ही हुआ था।

१. ऐत० ब्रा० म, १४।

## **ग्रन्यनिर्दे**श

प्राव्य प्रव्य । प्रव्य १ ( प्रव्य २३४ ), २२ (प्रव्य २४१), २४ (प्रव्य २८७ ), प्रव्य १८० ४, अव २७।

तायस्रवाल—बृहद्र्य वंश की कावगणना, ज० वि० स्रो० रि० सो०४, प्र०२६ प्र। रा० इ० प्र० ६—१६।

हिं० रा०, SS ६, १०, १७; स० १०, १२, १४, १६, २४, २४, २६; SS २६२, १६२। विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा मध्यदेशी राज्यों की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से किये गये हैं।

सा० जी०-- ४० १९१, ४० ४९२।

हरप्रसाद शास्त्री—सांस्य वाक्सय, ज० वि० श्रो० रि० सो० ६, ए० १४१ प्र। हाराण चन्द्र चकलादार—सोश्यल लाइफ़ इन पण्येट इंडिया, स्टडीज़ इन वात्स्यायनज कामसूत्र (कवक्सा १६२६) ए० १-१०।

## दसवाँ पकरण

# सोलह महाजनपद

(८-७-६ शताब्दी ई० ५०)

# ९ ८१. विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविश्वव

भारतयुद्ध से छठी शताब्दी ई० पू० तक का राजनैतिक इतिहास शृङ्कलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उन का समय तथा पौर्वापर्य भी अन्दाज से ही कह सकते हैं। उन घटनाओं में से एक विदेह की राज्यकान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण शजा ने उसे मार डाला । कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः उस की हत्या के बाद

द। यहक्यो नाम भोजः कामात् ज्ञास्त्र यकन्यामिमन्यमानस्सवन्धुराष्ट्रो विननाशः । कराजस्य वैदेहः !---- प्रार्थ० १, ६ ।

२. मिलाइए रा० ह० ए० ४१-४२। सभी तक यह केवल सटकल है। विवेह की क्रान्ति कब भीर कैसे हुई, यह प्रश्न मनोरञ्जक है। यदि यह सटकल ठीफ हो तो कराख का वस मी एक महस्व की सटना बन जाती है।

ही वहाँ राजसत्ता का अपन्त हो गया, और संघ-राज्य स्थापित हो गया। सातवीं-छठी शताब्दी ई० पू० में विदेह के पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिव लोग रहते थे। विदेहों और लिच्छिवयों के पृथक् पृथक् संघों के मिला कर फिर इकट्टा एक ही संघ या गण बन गया था जिस का नाम युजि- (या विजि) गण था। वैशाली में विदेह के साथ ही गण्य-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता।

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी सामिरिक शिक्त के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उस का मुकाबला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६०५ ई० पू०) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही के सम्यदेश में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शिक्त थी; कोशल कई बार उस के अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन (पौदन्य) भी सिम्मिलित हो गई थी।

मगध में बाई द्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया। उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रित किया। शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को छोड़ कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था। दूसरे विद्वान उस का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक

भ काशी के राजा ब्रह्मद्त्त का जातकों में बहुत उल्लेख है; किन्तु ब्रह्मद्त्त कोई एक राका व था, यह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पदवी थी। जातक ३, १४८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मद्त्तकुमार भी तक्कसिला पढ़ने गया, उस से स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मद्त्त वंश का नाम या पदवी थी।

एक प्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्विजयी राजा हुए। शैशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रुति में चित्रय नहीं प्रत्युत चत्रवन्यु कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है। घटियापन का भाव इस कारण कि वे बात्य लोगों के चित्रय थे। बात्य वे आर्य जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपिच्छम (पञ्जाब में) रहतीं, और जा मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों-चित्रयों के आचार का अनुसरण न करती थीं। उन की शिच्चा-दीचा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आर्यों वाल सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अर्हतों (सन्तों) को मानते, और चेतियों (चैत्यों) को पूजते थे।

# **8 ८२. सोलइ महाजनपदों का उदय**

जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (\$ 6 ) । अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये । जनपद और महाजनपद का आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश थे, किन्तु जिन जनपदों ने बिज्ञय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा अपने मूल देश सं अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद कहलाने लगे।

इस प्रकार के वेदश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहें, यहाँ तक कि से लह महाजनपद एक कहाबती संख्या बन गई । इसी कारण हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं । सोलह महाजनपदों में ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं—(१) अंग-मगध, (२) काशी-कोशल, (३) वृजि-मल, (४) चेदि-वत्स, (५) कुरु-पञ्चाल, (६) मत्स्य-श्रूरसेन, (७) अश्मक-अवन्ति, (८) गान्धार-कम्बोज।

श्रंगदेश मगध के ठीक पूरब था। उस की राजधानी चम्पा या मालिनी, जिसे श्राधुनिक भागलपुर शहर का पिछ्छमी हिस्सा चम्पानगर सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्ध नगरियों में से थी। वह चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो श्रव भी भागलपुर में चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, और भाइखरड से गंगा को तरफ बहती है। मगध की राजधानी राजगह (राजगृह) भी वैसी ही नगिरयों में से एक थी। मगध का राज्य इन सोलह महाजनपतों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाक्मय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, और उस की राजधानी का वाराणसी। केशिल देश की राजधानी सावत्थी (आवस्ती) अचिरावती (राष्ती) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी। गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत (अयोध्या) की हैसि-यत भी आवस्ती से कम न थी।

तिरहुत या उत्तर बिहार के वृजि-गए का उल्लेख ऊपर हो चुका है। आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थाक लोग अपने से भिन्न तिरहुत के सभी निवासियों को बजा तथा नेपाली लोग बजिया कहते हैं। समूचे बुजिसंघ की राजधानी भी वेसाली (वैशाली) ही थी। उस के चारों तरफ तिहरा परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे और गोपुर (पहरा देने के मीनार) बने हुए थे। वृजि लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार की राजा या राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवियों के ७७०० राजा थे, और उन में से प्रत्येक का उपराज, सनापित और मायडागारिक (कोषाध्यत्त) भी था। ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिच्छिवि-राष्ट्र की मुख्य शासनशिक थी। शासन-प्रवन्ध के लिए इस में से शायद चार या नौ आदमी गणराज चुन लिये जाते थे। कहते हैं वैशाली के इन ७५०७ राजाओं में से प्रत्येक का आमेषेक होता था। वैशाली में उन के अभिषेक-मङ्गल के लिए एक पोखरनी थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती

जिस से पत्ती भी उस के अन्दर घुस न पाँय है। वैशाली के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता।

लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ज्ञात्य जाति थे। वे धर्महोतों को सानते थे। उन के पड़ोसी मझ लोग भी ब्रात्य थे, और उन का भी गए-राज्य था। मझ जनपद वृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोशल के पूरव सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा और कुसावती या कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरव) उन के कस्ते थे।

वत्स देश काशी के पिट्छम और चेदि (आधुनिक चुन्देलखरह)
बस्स के पिट्छम जमना के दिन्खन था। बस्स देश में भारत वंश का
राज्य चला खाता था। उस की राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी (इलाहाबाद
जिले में आधुनिक कोसम गाँव) जमना के किनारे पर थी, और उस समय
की बड़ी समृद्ध नगिरयों में गिनी जाती थी। वह व्यापार और युद्ध के
राजपथों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर थी। पिट्छम समुद्र के
बन्दरगाहों—भरुकच्छ, सुप्पारक (शूर्पारक, आधुनिक सोपारा) आदि—
।से तथा गोदाबरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश और मगध की नगिरयों को
जोड़ने बाले रास्ते उज्जयिनी और कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते। कौशाम्बी से
उन की एक शाखा गङ्गा पार साकेत. आवस्ती और वैशाली चली जाती;
दूसरी जलमार्ग से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती।

पञ्चास देश ( उत्तर पञ्चाल = आधुनिक कहेलस्वरह, और दिक्सन पञ्चाल = कर्क खाबाद-कक्षीज-कानपुर) कोशल और बत्स के पिछल्लम तथा बेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुठ (इस्तिनापुर-कुठ चेत्र का प्रदेश) उस के पिछल्लम और जलभूमि के उत्तर था। वे दोनो प्राचीन जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महस्व न था; तो भी कुठ देश का उम्म और सीख ( आचार-स्थवहार ) जिसे कुठकम्म कहते थे भारतवर्ष में आहर्श माना जाता।

१. जातक ४, १४६।

बहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योश्वित वर्ताव तथा अपनी विद्या संस्कृति और चरित्र के लिए सारे मारत में अप्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म सीखने आते थे । कुरु और पञ्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि कुरुरट्ट (राष्ट्र) की राजधानी कभी इन्द्रपत्तनगर (इन्द्रप्रस्थ नगर), कभी कम्पिलनगर (काम्पिल्य नगर) और कभी उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पंचाल-नगर को कम्पिलट्ट की राजधानी कहा जाता है।

कुरु के दक्किन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ शूरसेन (मथुरा-प्रदेश) और मत्स्य (मेवात, अलवर-जयपुर-प्रदेश) भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे।

शूरसेन और चेदि के दिक्खनपिछ्छम अवन्ति उस समय के चार-पाँच सब से शिक्तशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी उज्जेनी (उज्जियनी) पिछ्छम समुद्र और मध्यदेश के तथा अश्मक-मूळक और मध्यदेश के बीच के न्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाच थी। माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सिम्मिलित थीरे। अश्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरव किलाराष्ट्र की सीमायें उस से लगती की और इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक (या अस्सक) महाजनपद में सिम्मिलित थे। अश्मक या अस्सक की राजधानी पौदन्य (पोतन या पोतित्व) थी। किलाग की अपनी राजधानी दन्तपुर थी ।

<sup>1.</sup> कुरुधम्म जातक (२७६)।

र. दीघ०, २, २३४।

३. जातक ३, ४।

४. दीघ०, वहीं।

सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात या। सामरिक शक्ति और समृद्धि कं लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तत्त्रशिला में मध्यदेश के क्या राजपुत्र , क्या धनाट्य सेट्ठिगों के लड़के , और क्या गरीव ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक हल की जात कर जीविका करते थे - सभी पढ़ने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिक्तित कहलाने के लिए तर्जाशला में पढ़ा होना आवश्यक सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था<sup>४</sup>। श्रौर गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पच्छिम बद्ख्रा प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की पूरबी सोमा सीता नदी और पच्छिमी बाल्डीक (बलख) प्रदेश था ।

ये सोलह देश तो महाजनपद अर्थात् बड़े राष्ट्र-शक्ति समृद्धि विस्तार या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र-थे। उन के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार और कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्रक, त्रिगर्त्त, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पचित्रम और पचित्रमदक्किन सिन्धु, शिवि, धन्वष्ठ, सौवीर ऋदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मद, सिवि और सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते हैं । महरटू की राजधानी सागलनगर भौर सिविरट्र की अरिट्रपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी<sup>७</sup>। सोवीररट्ट की राज-घानी रोहव या रोहक (सक्खर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय

<sup>1.</sup> जातक ४, ३१४-३१६।

२. वहीं ४, ३८।

३. वहीं २, १६५।

<sup>8.</sup> TO TO TO ER !

र. दे० अ १७।

६. जातक ४, २६०।

सिवि जातक (४४४), वेसन्तर जातक (१४५)।

की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित।

कोशल के उत्तर और मलराष्ट्र के पिछल्रमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई में अचिरावती (राप्ती) और रोहिणी नदी (राप्ती की एक पूर्वी धारा) के बीच शाक्यों का छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस युग के अन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे। उन की राजधानी किपलवास्तु या किपलवत्थु श्रावस्ती से करीब साठ मोल पर थी। शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के अंशत: अधीन था।

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बांज की जोड़ी तो एक तरफ था, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। उन को पूरवी सीमा अंग और किलग तथा दिक्खनी अश्मक है। अश्मक के दिक्खन अन्ध्र आदि अनार्थ राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिलरह का भी नाम सुनते हैं; उस के भो आगे नागदीप और कारदीप थे। नागदीप या नागदीप उत्तरपच्छिमी सिंहल का पुराना नाम थार, और कारदीप उसी के पास था। दामिलरह में काविरपत्तन था। आर्थ तापसों और ज्यापारियों का इन राष्ट्रों में आना जाना इस युग में बराबर सुना जाता है। वाराणसी के ज्यापारी सिंहल या तम्बपनी दोप (ताम्रपर्णी द्वीप) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ के एक धनाट्य ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरह में और फिर बहाँ से कारदीप तक चला गया था।

<sup>1.</sup> भहसाल जातक (४६४) की पशुपत्रवत्थु (दे॰ नीचे परिशिष्ट इ) में शाक्य बोग भापस में कहते हैं—वयं कोसलरञ्जो आणापवित्तिद्वाने वसाम (जातक ४, १४४)।

२. दे० नीचे §§ ८४ ड, ११०।

श्रकिश्चि जातक ( ४८० ), तथा सुस्सोन्दि जातक ( ३६० )।

प्रव तरक उसी तरह आर्य व्यापारियों की पहुँच सुवरतामृति तक थी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो भठकच्छ (भक्ष) भौर बाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं. किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, और उस में खूब रुपया बना कर लाते थेर। उस ज्यापार के सिलसिले में आर्यावर्स के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिष्रह या भौगोलिक खोज-टटोल करते, और कई द्वीपों में उन्हें आरम्भिक निवासी यश्रों या राज्यसों से बारता पड़ता. जिन का वे अपने शस्त्रास्त्र से दमन करते। उन में से किसी किसी द्वीप की जमीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ धान, ईख, केला, कटहल, नारियल, ज्ञाम, जामुन ज्ञादि खुद-रौ होते थे। उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, और कभी कभी उन की सुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से इम यहीं अच्छे हैं।

§ ८३ कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविष्ठव सोलह महाजनपरों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ इसरों को निगल कर अपना कलेबर बढ़ाने लगे।

झंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा-तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत श्रंग पर गड़ा था। दोनों के बीच चम्पा नदी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छ) में एक नागभवन था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगधराजा श्रंगराष्ट्र पर कब्जा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर । एक बार मगधराज हार कर भागा जाता था और अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद मगधराज ने नागराज की

सुरुसोन्दि जातक (३६०), और समुद्रवाणिज जातक (४६६)।

महाजनक जातक ( ४३१ )।

समुद्रवाणिज जातक ( ४१६ )।

सहायता से खंगराजा को पकड़ कर मार डाला, और खंग राष्ट्र को दखल कर लिया। । कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उमसेन को देनी पड़ी ।

काशी की शक्ति भी अब धीरे घीरे चीए। होती गई; दूसरी तरफ कोशल बैसे ही बढ़ने लगा। अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी है० पू० की पहली चौथाई बीतने के बाद (लगभग ६०५ ई० पू०) कोशल को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की। उस के बाद वह प्रक्रिया जारी रही, कांशल की शक्ति बढ़ती गई। अन्दाज पचास बरस पीछे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित् था। उस ने तच्चिशला में शिचा पाई थी, और बह पिता की तरह ही प्रतापी था।

उस का समकालीन मगध का राजा संनिय (श्रेणिक) विम्बिसार या (राज्यकाल लग० ६०१—५५२ ई० पू०), जिस के साथ पतेनदि की एक यहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की के नहान-चुक-मुद्ध अर्थात् नहाने और शृक्षारचूणों के खर्चे के लिए दहेज में विम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आमदनो एक लाख थीर। विम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज विम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली। तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का युवराज वहाँ का उपराज वन कर रहता।

खधर अविन्त में लगभग उसी समय (अन्दाजन ५६८ ई० पू०) पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने बीतिहोत्र वंश का अन्त कर अपने बेटे पज्जीत

१. चम्पेय्य जातक (१०६)।

२. हरितमात जातक (२३३) तथा वड्डिकिस्कर जातक (२८३) की पण्डुपश्चवस्थु।

या प्रद्योत को राजगही पर बैठाया। प्रद्योत भी बिम्बिसार और प्रसेनजित् का समकालीन और उन की तरह शिक्तशाली राजा था। उस से सब पड़ोसी इरते और उसे चएड (भयानक) पञ्जीत कहते थे। एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन भी कहलाता था।

कोशल, मगध और अवन्ति के बीच बत्सराज्य (कौशाम्बी) पड़ता था, और वह भी इन तीनों को तरह शिक्तशालो था। छठी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्ध में यहो चार प्रवल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ विम्बसार के समय राजा पुक्कुसाति (पुष्क-शिक्त) राज्य करता था।

§ ८४. श्रार्थिक उस्रति—श्रेणियों निगमों श्रीर नगरों का विकास

जनपदों और महाजनपदों के उपर्युक्त सब राज्यविस्तार और शिक्त-संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी। टढ आर्थिक बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकती और न शिक्तशाली राज्य स्थापित हो सकते थे। बास्तव में आर्थिक और ज्यावसायिक उन्नित ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय की और उन की राजनैतिक सचेष्टता की जड़ में तथा उस की प्रेरिका शिक्त थी। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक शिक्त और स्थिरता उस के पीछे आई। एक कारण था दूसरी परिणाम, एक मृत्त था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे और किस रूप में हुआ, उस का संचिष्त दिग्दर्शन नीचे किया जाता है।

## श्र. कृषि, तथा ग्रामों की श्रार्थिक योजना

जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक (tribal) न रहा, प्रत्युत जानपद् (territorial) हो गया था, उसी प्रकार प्राम भी अब जन का एक अंश-भूत जत्या न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव हो मुख्य था, और वह अब एक आर्थिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसंस्था में, जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह कुषकों की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर केवल बार्षिक भाग या बलि ले सकता, जंगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, या अस्वा-मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस राजमीग का वह निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के दहेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सिद्धी को दे सकता था।

बड़ी बड़ी जमींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, श्रीर प्राम उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के श्रंश के रूप में लिया जाता, श्रीर उसे गाँव के श्रपने मुखिया (गाममोजक) श्रथवा राजकीय श्रथिकारी (महामत्त = महामात्य) वसूलते । भूमि का दान श्रीर विकय हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बँटवारा भी होता था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। इस के बाद के युग में खेत बँटाई पर भाड़ देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस (महाजनपद-) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन दे या बैच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है।

प्रत्येक प्राम में अनेक कुल (परिवार) रहते, और वे कुल बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के प्रामों का उल्लेख है। इस प्रकार छोटे कस्बे भी प्राम ही गिने जाते थे। गाँव के चौगिर्द उस के खेत और चरागाह होती, और वे जंगल होते जो आरम्भिक अटिवयों का अवशेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और उप्यानों (बगीचों) का भी उल्लेख पाते हैं , जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था। गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-ईंधन और फूस-पुवाल ले आते। नावों, जहाजों और इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी। अभी तक उस को इतनी इकरात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थेर। समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर वनदेवता या मार (प्रलोभन का

१ जातक ४, २१६।

२ भद्दसाल जातक (४६१)। ४१

मूर्त्त देवता, फाम ) भी प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुजरते थे, जिन में जङ्गली पशुष्ठों के श्रतिरिक्त चोरों डकैतों श्रीर भृत-प्रेत का भी डर रहता।

गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में चरतीं! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, और शाम को मालिकों के पास लौटा देता।

गाँव की बस्ती के चारों श्रोर प्रायः दीवार या वाड़ रहती, श्रीर उस में दरवाजे रहते। गाँव के लोग सामृहिक रूप से सिँचाई का प्रबन्ध करते। खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करील (१) के खेतों का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रमियों ( भूतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, श्रीर इस प्रकार के ५-५ सी तक हलवाहों का एक व्यक्ति की जामीन पर मजाद्री करने का उल्लेख मिलता है।

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो निश्चय से था ही, किन्तु 'ब्राह्मण्' भी प्रायः खेती करते थे, श्रीर गरा-राज्यों के सभी समान ज्ञिय मुख्यतः कृषक ही होते थे। वे ज्ञिय लोग जामीदार न थे: जामीदार और किसान का भेद उस समय नहीं था । जामीदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी कुषक-समु-दाय का विजय कर चित्रय लोगों ने उन की जमीन पर श्रपना स्वत्व न जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्भिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी श्रीर मछत्रों का पेशा करती थीं, न कि खेती। दास-दासी प्रत्येक धनी आर्थ गृहपति के घर में रहते. किन्त उन की संख्या कम थी, और उन से खेती नहीं कराई जाती थी। बड़े खेतों पर भृतकों द्वारा जरूर खेती होती थी, और उन भृतकों का जीवन काफी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह आर अनाज अथवा सिकके के रूप में भृति मिलती। कृषि में श्रमिवभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था।

गाँव के लोग अपने सामृहिक मामलों का प्रबन्ध खयं करते । सामृहिक जीवन उन में भरपूर था। उन का मुखिया गाम-मेजक कहलाता, जो राजदरवार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और सामृहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और जुरमानों से उस की अमदनी थी। वह अहला कुछ न करता, गाँव के सभा निवासी मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामृहिक कार्या के विषय में उस के साथ सलाह और निर्णय करते, तथा उन निरचयों के अनुसार कार्य करते । इस प्रकार गाँव का सभायों सामृहिक रूप से सभाभवन और सरायें बनाती, बगीचे लगवाती, तालाव खुदवातीं और उन के बाँध बंधवातीं थीं। उन के निरचय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारो मुक्त मजदूरी करता। गाँवों की सभायां और सामृहिक कार्यों में कियां भी खुव हिस्सा लेतीं। गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी और व्यक्ति के भृतक के रूप में मजारूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती थी।

#### इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ

कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नित हो गई थी। उन में बहुत कुछ अमिवभाग हो गया था। नमूने के लिए वह्दिक (वर्धिक, बद्दे) का एक घड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़-चौखटों और वैलगाड़ी से ले कर जहाजा तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; यपित (स्थपित, इमारत बनाने वाला), तच्छक (तच्चक, रन्दा फेरने वाला) और ममकार (अमकार, खराद करने वाला) आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार (कर्मार) में सब किस्म के धातु का काम करने वाले सिम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे।

शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, श्रर्थात् विशेष शिल्प बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, एसे गाँव थे

जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों (नेसादों = नि पादों श्रीर निगल्दकों = मृगल्ड्यकों ) आदि के थे। एक कम्मारगाम में एक हजार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महाबड्ढिकगाम में एक हजार बढ़ई परिवार १ रहने का उल्लेख है। बड़ी नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे. जैसे बनारस की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाजार ), रजकवीथी (रंगरंजों की गली ), जुलाहों का ठान (स्थान) आदि।

लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना अपना संगठित समृह था, जिसे श्रीण कहते थे। एक बस्ती, नगर या इलाके में एक शिल्प की प्राय: एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होतीं थीं। "वडढिक, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह श्रेणियाँ" यह एक प्रचित्तत महावरा साथा, किन्तु उन अठारह में से बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी अकारह ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न थी। उक्त चार धन्दों श्रीर शिल्पों के श्रतिरिक्त सुनार, पापाणुकोष्टक (सिलावट), दन्तकार, जौहरी, नळकार (नळ की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने वाले ), कुम्हार, रंगरेज, मळुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, मासी धौर नाविक, जलानिय्यामक (जहाजों के मार्गदर्शक) श्रीर धलानिय्यामक श्रथवा श्रटवी-अरक्षक ( जंगलों में व्यापारी काफलों के रचक और मार्गदर्शक ) आदि प्रत्येक धन्दे आर शिल्प की पृथक पृथक श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती थीं। चोर-डाक्ट मों तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के निकट पहाड़ों में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है।

३ जातक ४, १४६।

एक एक श्रेगी में एक एक हजार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेगी का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामेक्स (प्रमुख) या जेद्रक ( ज्येष्टक ) कहते थे. जैसे कम्मारजेदक, मालाकारजेदक, बङ्ढिकिपामीक्स या बड्ढिकिजदक आदि। कभी कभी एक जेट्टक के बाद उस का बेटा भी जेट्टक होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण श्रेणि के हाथ में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की विक्री, उपज का और अम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवासिकी छात्रों) की शिचा के नियम, अन्तेवासिकों और भूतकों की भूति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ जातें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव (specialisation) और स्थानीय कंन्द्रण के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के पेशे में जाय; तो भी वह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे वालक और नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात् शागिर्द बनते थे। उन अन्तेवासिकों की शिचा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य में ऐसे उल्लेख भिलते हैं कि एक राजा का बेटा व्यापारी बन कर काफिले के साथ सफर करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार कम से एक कुम्हार एक माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं और बाह्मणों के बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक चत्रिय धनुर्धर जुलाहे का काम करता और बाद में एक बाह्मण उसी की नाकरीं करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या स्थकार का धन्दा करता है. इत्यादि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, और माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्दे में लगाना श्रधिक लाभकर होगा । इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता भौर गतिशीलता थी - अम भौर पूंजी भासानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशीकता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी मिलती है कि बढ़इयों का एक गाँव एक काम का ठेका ध्यौर उस के लिए साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाब डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके एक जहाज बनाया, और अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेणि रात के समय गंगा में खसक पड़ी। और अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक चपजाऊ दीप में जा बसी 1!

व्यवसायी श्रेरिएयों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की एक तरह से धुरी थी।

## उ. देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई। एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत जरूरत होती थी: किन्तु व्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी सावें। अर्थान् काफलों में चलते और स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में ५-५ सी. ७-७ सी व्यापारियों के इकट्टे यात्रा करने का उल्लेख पाया जाता है। शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे। सार्थ का मुखिया सार्थवाह कहलाता । रास्ते में जानवरों डाकुओं श्रादि से सुरिचत रहना, जहाज के, जल या स्थल के पथ-दर्शकों ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के रत्तकों ( अटनी-आरनसकों ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा भौर मुकाबले को रोकना आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-

समुद्दवाणिज जातक (४६६)।

संघटित होने के लिए स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन की पूंजी भी कई बार सिम्मिलित होती थी, और व्यापार तथा मुनाका भी सामा, किन्तु किस झंश तक सो कहना कठिन है। सामा और पत्ती का चलन जरूर था। दूसरी तरक ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राझों में भी झकेले जाते थे।

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः कीमती चित्रों का हो व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पद्दू, ज़री और कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख-शख कवच हथियार चाकू-कैंची आदि फ़ौलाद की चीजें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं।

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । मध्यदेश में गंगा के काँठों में पिच्छम-पूरव व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी (कौशाम्बी) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, और वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे सुवर्णभूमि (आधुनिक बरमा के तट) तथा अन्य विदेशों तक सीधे चली जा सकतीं थीं । अनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि उस समय निद्यों पर पुल न थे, उथले पानो के बीच जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे।

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जिस की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की राजधानी तक्किसला में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के सोग पढ़ने जाते थे। उस रास्ते पर अनेक निःशस्त्र लोगों के अकेले यात्रा करने का उज्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरिचत था। वह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमार्ग प्रायः निद्यों को उथले घाटा

महाजनक जातक (४३६), समुद्दवाणिज जातक (४६६), सीलनिसंस जातक (१६०)।

पर ही लाँबते थे। राजगह से वह साकेत होते हुए जाता और आगे पंजान में भी सम्भवतः सागल (शाकल, स्यालकोट) हो कर गुजरता था।

गान्धार के दक्किन सिन्धु देश (आधुनिक सिन्धसागर दोश्राव तथा डेराजात ) का मध्यदेश के साथ घोड़ों का अच्छा चलता व्यापार था: वसी प्रकार कम्बोज देश से खबर आते थे<sup>र</sup>।

सौबीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोहक या रोहव ( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों (पहनों या तीयीं) से भी मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरूकच्छ ( आधुनिक भरूच ) का पट्टन (बन्दरगाह) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसी, सावत्थी आदि तक लगातार काफले आते जाते थे। इन पच्छिमी बन्दरगाहों का आगे बावेरु (बाबुल) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी (विष्पण्यु = विप्रण्यु) नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थी। कहते हैं, बावेरु में कौ आ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे ।

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूळक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी नियमित व्यापारपथ चलता था। श्रश्सक-रट्ट की राजधानी पोतलिनगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूळक के पतिद्ठान ( आधुनिक पैठन) पहुँचता था। पैठन को उस समय खाली पतिट्टान नहीं बल्कि मूळक का पतिर्ठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सिति होते हुए वह रास्ता उज्जेनि आता; और फिर गोनद्ध (गोनर्द) का पड़ाव तय कर वेदिस (विदिशा)। फिर वनसह्नय नामक पड़ाव लाँच कर कोसिन्त्र, श्रीर वहां से साकेत होते हुए सावत्थि । सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपिलवत्थु, श्रीर फिर

<sup>9</sup> दे० उत्पर ६ ३४।

कम्बोजके श्रस्सतरे सुदम्ते—जातक ४, ४६४।

दे० क्ष १८।

४ बाघेर-जातक (३३१)।

मक्षराष्ट्र में कुसिनार, पाव और मागनगर लांघ कर अन्त में वेसालि । वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्षित्वन गंगा का बाट पार कर के।

भरकच्छ से सुबएए।भूमिर तक तह के साथ साथ भी समुद्र के ब्यापारी यात्रा करते । आधुनिक सिंहल छन के व्यापार-मार्ग की द्क्षिनी अवधि थी, जहाँ वे ईंधन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते थे। बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे र । वह द्वीप उस समय तक आबाद न हुआ था, और भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे। ष्टस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी द्वीप) था. और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्खां का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ रहती थीं. जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर तट पर से अन्दर ले जाती. प्रकट में उन पुरुषों की स्त्री बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला और मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाशा में बाहर जाती, और जब उन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर (निर्यातन-गृह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं ! श्रीर फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी ( आधुनिक कैलानीगंगा) से नागदीप (सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग) तक समुचे समदतट को उन के लिए खोजती !3

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों श्रीर परित्राहकों (खोजकरने वालों) की भी यक्खों श्रीर रक्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके हैं।

१. सु० नि० ६७७, १०१०---१०१३।

२. सुस्सोन्दि जातक (३६०)।

३. वलाहस्स जातक (१६६)।

४. इन कथाओं के यत्त या यक्ख कोई समानुष योनि नहीं, प्रस्युत मेरे विचार ४२

सामुद्रिक नार्वे भी लकड़ी के तक्तों १ (पदरानि) की बनी होती थीं, उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कूपक) और लंगर (लकार) लगे होते थे । कभी कभी सागरवारिवेग से या अकालवात से वे महासमुद्द वा पकति-समुद्द (प्रकृति-समुद्द ) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर निस्थामक उन्हें बचा ला सकते थे ।

इस देशी और विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नगिरयों को समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगिरयों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाजार अलग अलग मुहलों में रहते। भोजन के पदार्थ, विशेषतः ताजा फल तरकारी और मांस नगर के दरवाजों पर आ कर विकते थे। सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर रहतीं, और बाहर चौरस्तों (सिंघाटकों) पर ही मांस विकता था। कारखाने सड़क की तरक खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता था। फुटकर विक्रो के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाले दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापण (अन्दर के भण्डारों) में रख कर बेचा जाता। कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल,

में आग्नेय वंश के मनुष्य थे। समुद्द्वाणिज जातक में सात 'शूर पुरुष' 'सम्ब्रुपञ्चा-पुष' हो कर द्वीप का परिश्रहण करने उत्तरते हैं। करते करते जहाँ उन्हें एक दादी-मूँछ बदाये हुए नगा आदमो दीखता है, उसे यक्ख समक्ष कर वे कुछ चिकत होते हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रस्तुत अपने सीर चड़ा जेते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से जहना हो। सिंहज के यच मेरे विचार में आधुनिक वेहों के पूर्वज थे। दे० भारतभूमि पृ० ३०६-७।

१ जातक ४, २४६।

२ वहीं, २, ११२।

३ वहीं, ४, १६२।

४. सुप्पारक जातक (४६३)।

४. जातक १, ३४०; ३, ४०६।

तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान—ये सब चीचें बावारों में मिलतीं थीं। मद्य की बिक्री के लिए अलग आपान या पानागार थे। आजकत की तरह के अस्थायी बाजारों मेलों और हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

कय-विकय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी कभी कुछ चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे। सट्टे का भी चलन था। राज्य की तरफ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः है तथा विदेशी पर है और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। ज्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिका कहापण (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चीज का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अभिप्राय होता है। उस के सिवा निक्ख (निष्क ) और सुवषण जाम के सोने के सिक्के चलते थे। ताम्बे या कांसे के कुछ रेज्गारी सिक्के भी थे।

गहने आदि रेहन रखने और ऋणपत्र (इणप्पण) लिख देने का भी रवाज था। सूद पर रुपया देने (इणदान) का पेशा भी काफी चलता था। किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में ज्यापारियों के संघ बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेट्ठी (श्रेष्ठी) कहलाते थे। सेट्टी एक पद या दफ्तर (ठान = स्थान) था, जिस पर आदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेट्ठी (मुख्य सेट्टी) और अनुसेट्ठी (उप-सेट्टी) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामृहिक जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्टी का पद पामाक्सों या जेट्टकों की तरह था, शायद नगर के प्रवन्ध में सेट्टी का स्थान उन से भी ऊँचा रहता। किसी नगर के निगम का मुख्या उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे

राजगहसेर्टी (राजगृह के निगम का प्रमुख) या सावत्थी-सेर्टी आदि। नगर-सेट्टियों का पद साधारण ज्यापारी-संघों के सेट्टियों से ऊँचा होता था । उस जमाने में राक्य की तरफ से सिक्के चलाने की प्रया न थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम भी निगमों के हाथ में था।

### § ८५. राज्यसंस्था में परिवर्त्तन

बैदिक और उत्तर बैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवर्त्तन हो गया था। श्रेणि और निगम इस काल की बिलकुल नई संस्थायें थीं जिन का वैदिक काल में नाम-निशान भी न था, और जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं।

## अ. ग्रामों और नगरियों का अनुशासन

व्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेगियों और निगमों का क्या स्थान था सो देख चुके हैं। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था। वहीं उन के लिए नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय का काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने समृह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने अन्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, और राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहीं करती थीं।

वैदिक प्रामों के स्वरूप और स्वायत्त श्रनुशासन का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। महाजनपद-युग के प्राम जन की दुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत

निग्रोध-जातक (४४१) में राजगहसेही और एक वृक्षरे साधारय सेही
 में स्पष्ट धन्तर किया है।

पक आन्तरिक परिवर्त्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समृह बन गये थे, यह भी ऊपर (९८४ आ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेषियों का संघटन भी प्राम-संस्था के ही नमूने पर हुआ था। प्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों के समृह थीं, श्रेषियौं उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे ध्यक्तियों के समृह थीं। और निगम उसी प्रकार ज्यापारियों के। छोटे छोटे स्वायत्त समृहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक ग्राम के रूप में मौजूद थे; आर्थिक जीवन के परिपाक के साथ साथ समृचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट पढ़े, और समृद्ध से सिंच कर आब प्रक्षवित हो उठे।

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज का ठीक चित्र हमारे सामने ज्या जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक विभिन्न समूहों में बँटी हुई थी। इन तमाम समूहों को हम छषक शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, और अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। यही समूह—प्राम, श्रेणि और निगम—अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये इकाइयाँ जन की दुकड़ियाँ नहीं, बन्द कातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था।

एक एक श्रेणी तो प्राम-संस्था के नमूने पर बनी हो थी। किन्तु प्रत्येक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होतीं थीं। नगरियों का प्रबन्ध और अनुशासन इस सुग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के सामृहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि-धित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधत्व। इस सुग में भी नगर-समृह थे, किन्तु उन का पृथक नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम हो कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो ज्यापारियों के समृह थे, उन्हीं के चौगिर्द पहले-पहल नगर-संस्थाओं का गठन हुआ आ—उन संस्थाओं में ज्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समृह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य अर्थ हो गया। बाद में वे पूग और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय इम अमुक निगम का अर्थात् नगर-सभा का ही नाम पाते हैं। —मानो आजकल हम अमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटो कहें। बनारस आदि बड़ी नगरियों के बाहर जो राजुग्यान या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की और या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे।

प्राम श्रेणि और निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में स्वायत्त ये—राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत कुछ घरेल् था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का चेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समूह थे जिन की जुनियाद पर राज्य खड़ा होता था।

१० महावग्ग, चम्मक्लम्धक (१) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए कर्जगल निगम को उस की पूरवी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संस्था होने से उस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होंगी।

२. जातक ४, २६६।

### इ. केन्द्रिक अनुशासन

एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में थे। प्रत्युत वैदिक आर उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गणों की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छूक्कल और स्वेच्छा-चारी न थे, न हो ही सकते थे।

वैदिक काल में हम ने देखा था कि प्रामिएयों, सूतों और रथकारों की राज्य में बड़ी स्थित थी। प्रामिणी प्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय प्रामों के अतिरिक्त श्रीएयों और निगमों को भी वही हैसियत थी जो उस काल में केवल प्रामों की थी। फलतः अब हम राज्य में श्रीएमुल्यों और जिगम-श्रीष्ठयों की बड़ो स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े महत्त्व की वस्तु थे, और इसी कारए रथ बनाने वाल शिल्पियों का राज्य में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचा आर्थिक और सामिरिक आधार श्रेिएयों और निगमों पर था—राज्य की आय मुख्यतः उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वही तैयार करती थीं। श्रेिए-मुख्य अब उसी शिल्प-शिक्त के प्रतिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे। शिल्प की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेिएयों के प्रतिनिधियों का गौरव ग्रामिएयों को अपेक्षा अधिक होता जाता था।

श्रेणियों में पारस्परिक भगड़े भी हो जाते थे, श्रौर उन्हें शान्त करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस बात का उल्लेख है कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे माण्डागारिक कहते थे। भाण्डागारिक का दक्तर (द्ञन) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के लिए ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी न था, और उस के बाद हमेशा जारी रहा। काशी में उस समय एक-राज्य

१. सञ्बसेणिणं विचारणारहं भएडागरिकहानम्-जातक ४, ४३।

न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करता था। भौर को व्यक्ति पहले पहल भाएडागारिक पद पर नियुक्त हुआ। वह एक दर्जी (तुककार १) का बेटा था।

अभी कह चुके हैं कि उस समय समुची जनता अपने पेशे और धन्दे के अनुसार प्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बँटी हुई थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समृहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर को बसूली भी सम्भवतः उन समृहों द्वारा ही होती। विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न आने पर, राजा उन्हें बुला कर परामर्श करता । किन्तु क्या श्रामिखयों, श्रीरामुख्यों श्रादि की कोई बाकायदा श्रीर स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सनते । प्रत्येक महत्त्व के कार्य में इस यूग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजानपदाः भी कहने लगे। क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर और देहात के मुख्य निवासी था श्रथवा क्या वह कोई एक विधिवत् संगठित संस्था थी ? श्रीयत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक बाका-यदा संस्था थी। दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, कुछ जुप्पी साधे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक समिति की उत्तराधिकारिया कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत होता है?। राजा सेनिय विम्बसार के राज्य में ८० हजार गामिकों की सभा जटने का उल्लेख हैं ।

१. वहीं ४, ३८।

२. दे० 🕾 १६।

६. महाबगा ४, १।

उस के अतिरिक्त समिति में से हो कुछ मुख्य लोग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में राजकतः और रिक्षनः कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य अधिकारी होते थे। वे राजकर्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा परिषा (परिषद्) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में इम परिषा को मन्त्रि-परिषद् कहेंगे। ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे बाह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों आदि में से ही जुने जाते थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे।

## उ. गणराज्य श्रीर सार्वभीय राज्य

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण्-राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी प्राम, श्रेणि, नगर आदि की सभायें होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। गण्राज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता। उन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामृहिक चेष्टा अपेचया अधिक थी। उन को सभाओं की कार्यशैली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा छन्द या सम्मति (बोट) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रस्ताव पेश (अति = ज्ञप्ति) करने, भाषण देने, विवादमस्त विषय सालिसों के सिपुर्द करने (उन्बाहिका = उद्घाहिका) आदि को अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है। उन सभाओं के जुटने (सिजपतन ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्धानार कहलाते थे।

अतिक ४—१४२, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुटाव न हो, वों ही समघट हो वहाँ स्तिनियत् घातु नहीं बर्चा जाता, जैसे जातक २,३६७ पंक्ति २२ में एकतो हुत्वा । सिन्नियत का ठीक मर्थ जुटाव था । वैधक में पहले पहल मार्बकारिक रूप से रोगों का 'सम्विपात' कहलाया होगा, पर मब वह मर्थ हतना जम चुका है कि मृत धर्म में हम हिन्दी में समिपात शब्द को नहीं वर्ष सकते ।

एकराज्यों और गगाराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सार्वभाम राज्य बनाने की श्रीर सकलजम्ब्दीपस्स पकराजा या सकलजम्ब्दीपे अगगराजा -सारे भारत का एक राजा या अगुआ राजा—या चक्कवित राजा<sup>र</sup> वनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद बन गये थे, सो चसी का फल था। और उसी के कारण आगे और बड़े राज्य बन रहे थे।

सकलबम्ब्दीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस समय के मारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान ।) में सन्बराजूनम् अमाराजा बनने की सोचता है । एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि भठे साधु (कहक तापस) गेरवे कपड़े पहन कर मुक्तखोरी करने लगेंगे तो सकल-अम्बदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, और इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लौटवा कर (उपपन्नजापेता) ढाल-तलवार दिला सैनिक बनवा देता है<sup>६</sup>।

# <sup>६</sup> ८६. सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्यय की प्रगति श्र. सामाजिक जीवन

हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक न था. और धनदा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी।

धोनसम जातक ( ३४३ ), जातक ४--३०४, ३१४, ३१४।

वहीं ४, २६८, एं० २८ !

दें • कपर ह २।

**भ भइसाल जातक (४६४)।** 

जातक ४, ३०४।

निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे घौर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, सराफ का काम, दन्त-(हाथीदाँत) कार, जुलाहे, हलवाई, जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार (माली), केश-साधक, विश्वक्, नाविक धादि के पेशे धाच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ निषाद, मृगलुब्धक, मछुए, कसाई, चर्मकार, सँपेरे, नट, गवैये, नळकार (नड़ों की चटाई, पिटारी धादि बनाने वाले), रथकार धादि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा समका जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग में मगध धादि जनपदों में—जिन का चित्र हमें पालि वाङ्मय में मिलता है—वह धानार्थ जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार धादि नीच जातियाँ ही थीं।

यह उँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अतु-सार सब आदमी सभी पेशों को अिक्तयार कर सकते थे। उस समय के बाक्मय में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई जुलाहे अटबी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत का एवं सँपेरे तक का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी बुरा ख्याल नहीं करते। इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता है; एक कुषक बेटे-सहित नळकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिक्षियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, और धीरे धीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्टी की लड़की से ब्याह करता है! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं।

उक्त सब पेशे और धन्ते "वैश्य" पेशों और धन्तों में सिम्मिलित हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण और चित्रयों की क्या स्थिति थी? क्या वे भी हो पेशे कहे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो जरूरत होने पर इन "वैश्य" पेशों को भी अख्तियार कर लेतीं थीं? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह कहना चाहिए कि ब्राह्मण और चित्रय भी एक तरह से दो अगियाँ सी थीं; यद्यपि

और श्रेणियों की तरह उन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामू-हिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है; निश्चय से अभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थी-ब्राह्मण श्रीण में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि चत्रियों में ब्राह्मणों से अधिक था, वे कुल का विचार (गोत्तपिटसारियो ) सब से अधिक करते थे। और वह स्वाभाविक भी था। क्योंकि बड़े बड़े कृषक सर-दार जो प्राय: युद्ध में नेता होते थे, वही तो चत्रिय थे; और उन पुराने स्नान-दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही था।

कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में जरूर था। एक तरफ कुलीन इत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चएडाल आदि अनार्य जातियों के लोग, और दास भी थे। दासत्व कई तरह से होता-युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्य-दरह के बदले में, ऋए। न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दरह के रूप में. अथवा गरीनी आदि से तंग आ कर स्वयं दास बन जाने से। कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी: खेती या अन्य मेहनत-मजदूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उन के साथ अच्छा बर्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ टासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्राय: सब दास मूलत: अनार्य लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्राय: तच्छ परी करते थे। गणिकायें या वेश्यायें वण्णदासीर कहलातीं थीं, जिस से यह प्रतीत होता है कि वे आर्यों से मैले रंग की कियाँ होतीं थीं।

<sup>1.</sup> d. # ? !

२, जातक ४, २६८; २, ३८०।

किन्तु इस के बावजूद कि चित्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन लोगों में साधारएत: अपने जन्म का अभिमान था, और इस के बावजूद कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिलना-जुलना खाना-पोना और बहुत श्रंश तक खुली व्याह-शादी भी थी। उस समय के बाङ्मय में हम राजाओं ब्राह्मएों और सेट्टियों की सन्तान को परस्पर मैत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरएों से उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश पढ़ेगा।

एक नीच जाति का सृगलुब्धक एक तरुए सेट्टी का हर समय का साथी बन जाता है, श्रीर वैसा होने में कोई सामाजिक रुकाबट नहीं होती। एक गरीब कर्ठवाहिनी (लकड़ी ढोने वाली) काशी के राजा की रानी बनती है, श्रीर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। कोशल का राजा पसेनिद सावत्थी के मालाकारसेट्टी की लड़की मिल्लका को अपनी रानी बनाता है। श्राह्मण इस विषय में चित्रयों से अधिक स्वतन्त्र दीखते हैं। यदि एक चित्रय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण चित्रया से, तो उन की सन्तान को चित्रय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते।

अनार्य दासों और चण्डालों से आर्य लोग जरूर घृणा दिखलाते हैं, और वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य अपनी रखेल दासी— सम्भवतः रामा—से उत्पन्न लड़की वासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ज्याह हो सके। और बाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के ज्याहे जाने पर यह भेद माल्म होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों में अपने कुल का अभिमान इतना था कि वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विद्व उस के किपल बत्थु आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दूध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा को अपनी शुद्ध शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें अपने कुलवंश के मग्न होने की शंका होती है ! 9

चएडाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक-स्तते ही दो चएडालों के दर्शन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लौट कर सुगन्ध जल से आँखें धोती हैं, और लोग उन चएडालों को पीटते हैं। लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चएडाल से विवाह भी हो जाता है!

सार यह कि कुल और गेश्रि का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, किन्तु एक तरल परिवर्त्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों की शकत में। बेटे को स्वभावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी, पर उस का भी कोई बन्धन न था।

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धित चली थी उस का इस युग में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग श्राचरियकुल में रह कर शिल्प प्रहण करते अर्थात् शिचा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्कसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। बानप्रश्य और सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग (कृहक) साधुओं की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थीं।

स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई थी। राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में नाटक

महसात जातक (४६४) पब्पबवः

२. वहीं, पृ० १४८।

३. ब्रप्त § मश्र त ।

( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय कियों को भेज दिया जाता, श्रीर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियाग द्वारा उन के गर्भ रह जाता ।

## इ. धार्मिक जीवन, तीर्थङ्कर पार्व

भारतवर्ष की धार्मिक अनुभृति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की आरम्भिक सरत प्रकृति-देव-पूजा और पितृ-पूजा जिन दशाश्रों में से गुजरते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिएत हुई, उन के क्रम-विकास की फलक हमें उत्तार वैदिक और इस युग के वाङ्मय से मिलती है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल कियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कर्मकाएड की लहर एक तरफ थी, और दूसरी तरफ उस के मुकावले में ज्ञानकाएड या तत्त्वचिन्तन की लहर। वे दोनो बड़े लोगों के लिए थी: साधारण जनता के जीवन का संचालन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहा-नियों में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विरवासों और श्राचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर और उज्ज्वल है। साधारण जनता अभी तक जगत् को पुरानी वैदिक दृष्टि से देखती-उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठात-रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था। उन देवों का मुखिया वहीं सक (शक्र) अर्थात् इन्द्र था। इस यूग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल. प्रस्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की गही मैाजूद थी। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लेकपालों ने एक देवकन्या मिण्रमेखला का नियुक्त किया था। उस का काम यह देखना था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समृद्र में डूबने न पायर । देवताओं के रूप उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल श्रीर स्वभाव सौम्य थे। वे श्रार्य जनता से हिल-मिल

१. कुस जातक (४३१)।

२. जातक ६, ३४।

कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, और अनेक मानवोचित कारी करते-यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी मिएमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज सुवर्णभूमि की राह में दूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थी !

देवतात्रों को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह मार्के की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मूढ असहाय निरुद्यमी और परमुखापेजी बना दे। जनता के समुचे धार्मिक जीवन और विचार की घटल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य की श्रपने श्रच्छे-बुरे किये का फल जरूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे टाल नहीं सकती। देवतात्रों की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म और सदाचरण देवताओं को उन की गही से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुरुयात्मा मनुष्य को पुरुय का फल दिलाने को बाधित कर सकता है! स्तुति, प्रार्थना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिमाने के भाव की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते: किन्तु सत्यवादी पुरुयात्मा पुरुष अपने सत्य और पुरुय की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की शापथ को सञ्चिकिरिय (सत्यिकिया) कहते, और उस का प्रभाव सदा सौ की सदी अजूक होता। लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निरंपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि में निरंपराध हूँ तो जंजीरें टूट जाँय.—स्त्रीर वे टूट जाती हैं ! एक भयानक समुद्र में, जहां पहुँच कर कभी किसी का जहाज लौटा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज का निय्यामक अन्त में सच्चिकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी धर्म-

१. वहीं।

२. वहीं ६, ३०-३१।

पथ न छोड़ा हो तो यह जहाज बच जाय, — और वह बच जाता है! 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुरुष के बल से सक को उस के द्वार पर उपिक्षित होना पड़ता है, सक के सामने यह सच्चिकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सबा हो तो मेरी आँखें लौट आँय, — और वे लौट आती हैं, यद्यिप इस दृष्टान्त में यह कहा गया है कि जा लौटों वे उस की चर्मच चुएँ नहीं प्रत्युत झानच चुएँ थीं । तो भी इस दृष्टान्त में सच्चिकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, और यह बात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से कका हुआ था जब तक राजा ने सबिकिरिय नहीं की। जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मृतुष्य के सुकृत और उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवताओं को बाधित करने वाली असल शक्ति तो मृतुष्य का सत्य और सुकृत ही होता, सबिकिरिय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कार्रवाई के रूप में — जायदाद की बिकी में बयनामे की तरह— उपस्थित होती।

इस प्रकार महाजनपद-युग की आर्थ जनता का यह अटल विश्वास था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता है, और जब वह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भो देवता लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । फलतः, देवताओं की चमत्कार-शिक्तयों में विश्वास उस युग के आर्थों को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयक्षों में और भी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता—वह उन में एक दृढ आशावाद फूँक देता कि सत्प्रयक्षों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, चाहे सोधी प्रक्रिया से मिले चाहे

१. वहीं ४, १४२।

२. **वहीं ४, ४०१-१**० ' ৪৪

किसी चमत्कार के द्वारा। इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयत्न के सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, जब दूटे जहाज का कृषक (मस्तूल) धामे हुए, अपने साथियों के सहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी बह हिम्मत नहीं हारता, तब मिएमिलला उस के सामने अलंकृत रूप में आकाश में प्रकट हो कर उसे परावने को कहती है—

"यह कौन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है? क्या अर्थ जान कर—िकस का भरोसा कर के—तू इस प्रकार कामा (= व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ?"

"देवी, मैं यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुक्ते बायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर कां न देखता हुआ। भी उद्यम कर रहा हूँ।"

"इस गम्भीर श्रथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम (=पुरुष व्यायाम, पुरुषार्थ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर जायगा!"

"क्यों तू ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरूँगा भो, तो गर्हा से तो बचूँगा। जो पुरुष की तरह उद्यम (पुरिसिकच्च) करता है, वह अपने ज्ञातियों (कुटुम्बियों), देवों और पितरों के ऋग से मुक्त हो जाता है,— और उसे पहातावा नहीं होता (कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी)।"

<sup>1.</sup> सेद है कि इम मनोहर गाथाओं का पद्मानुवाद नहीं कराया जा सका।

२. ऋयों का सिद्धान्त कर्तव्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी उपस्थित है। शांतियों का ऋष = मनुष्य-ऋषा।

"किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल या परिगाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ—जहाँ मृत्यु का खाना निश्चित ही है ?"

"जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है। मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यों की योजना बनाते और यन करते हैं; सफलता हो या न हो (सो देखना उन का काम नहीं है)। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे साथी सब इब गये, और मैं तैर रहा हूँ, और तुमे अपने पास देख रहा हूँ! सो मैं व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुम्म में शिक्त है जब तक मुम्म में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा।"

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मिणमेखला अपनी आहें फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा देती है!

इन गाथाश्रों में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना ही चाहिए—फल की श्राशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये सत्कर्मों —यज्ञ श्रादि—से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा ध्येय है। वे देवता लोग सब स्वर्ग-सुख भोगन वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाश्रों में उपदेश देने को विदा

९ वहीं ६, ३४-३६।

२. जातक ४, ४०१-६, ४०६ |

करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते हैं— उन भिज्जुओं के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की आशा करते हैं। अस्य ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे!

सार यह कि देवताचों की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक काल की तरह आबाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावर्त्त के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लच्य है। सत्कर्म और सदाचरए की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी लहर का परिलाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी. उप-निषद-युग में पुष्ट हुई, श्रीर बाद भी कई सुधारकों की चेष्टाश्रों स आगे बढती रही। तीर्थकूर पार्श्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सधा-

१. दे० नीचे ६ ६०।

जैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, धौर महावीर से पहले २३ तीर्थकर हो चुके हैं जो उस अर्भ के प्रवर्त्तक और प्रचारक थे। सब से पहला तीर्थकर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक प्रत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हमा। इसी प्रकार बौद्ध खोग बुद्ध से पहले भनेक बोधिसस्त्रों को हुआ बसवाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिथ्या भीर निर्मुख तथा सब पुराने तीर्थंद्वरों भीर बोधि-सचों को किएत अनैतिहासिक व्यक्ति मानना ठोक नहीं है। इस विश्वास में कुछ भी असंगत नहीं है। जब धर्म शब्द को संकीर्ण पन्य या सम्प्रदाय के अर्थ में ले बिया जाता है, और यह बाज़ारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले 'हिन्द धर्म' 'बाह्मण-धर्म' या 'सनातन धर्म' था, फिर बौद और जैन धर्म पैदा हए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने जगता है। यदि आधुनिक हिन्दुओं के आचार-व्यवहार

रक नौबीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का 'राजा' अश्यसेन था, और उस की माता का नाम वामा था। पार्श्व की मुख्य शिज्ञायें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह थीं।

भीर विश्वास को 'हिन्दू धर्म' कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध भीर महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू धर्म न था-वह 'हिन्दू' बौद्ध भीर जैन सभी मार्गी का पूर्वत था। यदि उस काल के धर्म को वैदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ठोक नहीं कि उस में बौद्ध और जैन मार्गी के बीज न थे। भारतवर्ष का पढ़वा इतिहास बौद्धों और जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों का । उस इतिहास में आरम्भिक बौद्धों और जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन और विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आइशों के अनुकूल दीखे, उन सब की उन्हों ने महत्व दिया, और महावीर स्रीर बुद्ध के पूर्ववर्ती बोधिसन्त्र स्नीर तीर्थक्कर कहा । वास्तव में वे उन धर्मी अर्थात् भ्राचरग-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बौद्ध और जैन मार्गें। में बल दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैन सिद्धान्त कहताये। वे सब बोधिसन्त और तीर्थंहर भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या उन में से कुछ अंशत: किएत रहे हों । इतने पूर्वक महापुरुषों की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय भी काफ्री पुराना हो चुका था, भीर उस में विशेष आचार-मार्ग स्थापित हो चुके थे। क्रिबहात तीर्थक्कर पारवं की ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आखोचकों ने स्वीकार को है, दे केंं ह पर पर १४३; बाकी तीर्यक्करों और बोधिसकों के बृत्तान्त कल्पित कहानियों में इतने उलम गये हैं कि उन का पुनरुद्वार नहीं हो पाया। किन्तु इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ध और महाबीर से पहले भी भारतवर्ष में थे। शहर कोग बुद से पहले भी थे, और उन के चैत्य भी बुद से पड़ जो ये. दे॰ नीचे 🖇 १०१ में जिच्छितियों के चैत्यों के विषय में बुद्ध का कथन ! उन पहिंतों भीर बैत्यों के प्रनुयायी झात्य कहजाते थे जिन का उन्तेख प्रथर्वनेद में भी है।

# इ. इ.न और वाङ्गय के नये क्षेत्र—अर्थशास्त्र और लोकिक साहित्य

वैदिक वाङ्गय का विस्तारक्षेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का चारम्भ धार्मिक कविता (ऋच्, साम) सं हुआ था, और उसी में सं कमशः धार्मिक कियाकलाप की विवेचना (यजुष , बाह्य हा), भाषाविज्ञान (शिक्ता, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक विचार (कल्प), ज्योतिष गांगित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दार्शनिक आध्यात्मिक विचार (उपनिषद्) का विकास हो गया था। ज्ञान और उस के प्रकाशन का जेत्र इस युग में और बढ़ गया। अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा। ज्ञान और विद्यात्रों का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-पर्भ और ऋर्य श्रव झान के मुख्य चेत्र श्रीर विषय थे। समुचा वैदिक वाङमय धर्म के ज्ञेत्र में था, उस के श्रातिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार करना ऋर्यशास्त्र का चेत्र था। ऋर्यशास्त्र का उदय पहले पहल इसी युग में हमा दीखता है . समाज का सब राजनैतिक और आर्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसी के अन्तर्गत थे।

इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लौकिक साहित्य पैदा हो रहा था। पुराण के एक से ऋधिक अलग अलग प्रन्थ हो गये थे<sup>र</sup>। इस काल की ऋत्यन्त मनोरञ्जक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के बौद्ध बाङ्मय में सुरिचत है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्म-कथायें बना कर जातक नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गायाओं (गीतियों) या पालियों में

१. सुहतु जातक (१४८) में राजा के ग्रत्थधम्मानुसासक ग्रमश का, भीर भहसालजातक ( ४६४ ) की पच्चुपन्नवस्थु में महालि नाम लिच्छिवि अन्धो लिञ्ज्ञिवीनम् प्रत्यं धममं च प्रानुसासन्तो का उल्लेख है। इसी प्रकार श्रीर भी।

र देश्नीचे § ११२।

प्राचीन श्रंश सुरित्तत हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सर्वतो सुख श्रौर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के श्राधिक, सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, धार्मिक श्रौर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के श्राधार पर।

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख किये बिना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामेक्स (दिशाप्रमुख = जगत्प्रसिद्ध) आचार्य रहते थे, जिन के पास जम्बुद्धीप के सब राष्ट्रों के चित्रय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प ब्रह्मण करते (शिक्षा पाते)। वहाँ तीन वेदों और ब्रह्मण जा जा कर शिल्प ब्रह्मण करते (शिक्षा पाते)। वहाँ तीन वेदों और ब्रह्मण विद्यास्थानों या शिल्पों की शिचा दो जाती, जिन में से धनुर्विद्या (इस्सासिष्ण = इच्चास-शिल्प) भी एक थीर। बड़े बड़े राजाओं सं ले कर गरीब हलजोतों तक के बंटे वहाँ पढ़ने जाते, और एक एक आचार्य के चरफों में ५-५ सी तक विद्यार्थी बैठते थे। इन जगत्प्रसिद्ध पंजाबी आचार्य्यों के पास योग्यतापूर्वक शिचा पा कर लौटे हुए विद्वान बनारस जैसी राजधानी में यदि स्वयं आचार्य का काम करने लगते तो उन के पास भी "चित्रब कुमार और ब्राह्मणकुमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्भह्मण करने को जमा हो जाते थे।"

#### ग्रन्थनिर्देश

र्द्या (बौद्ध भारत) (स्टोरी भाव दि नेशन्स सीरीज़); भ ॰ १ -- ६, ११।

१ जातक ३, १४८।

२ वहीं १—२४६, ३४६; २—८७; ४—४२।

इ वहीं ४--- १० मः १--- ४०२।

४ कोसिय जातक (१३०)।

जायसवाल-रीशुनाक भीर मीर्य कावगणना, जावाबिक श्रोक रिक सीक १, Zo 999-998 1

TIO EO--- 40 48-100 1

का० व्या० १६१८, १-२।

सा० जी०-- १ §§ १-३, ११, ३ § ३; ४ §§ ४,६।

हिं• रा•--- \$\$ २, ११, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६,३४३। विष्कृति गण का शासनप्रवन्ध चलाने वाली एक 'कार्यंचिन्तक' (executive) समिति थी, इस परिणाम पर जायसवाल और मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा॰ ने उस के सदस्यों की संख्या चार ( हिं० रा० § ४७ ). किन्तु म॰ ने नौ (साठ जीठ प्र॰ २३१-३२) भन्दाज़ की है।

श्रीमती हाँ हुन डैविड्स-शारम्भिक बौद्ध वाहमय में चित्रित श्राधिक श्रवस्था, कें ९० का भ्र० = । बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक विवेचन । कें ० इ० में मुक्ते वह बध्याय सब से बच्छा जगा।

बालों और चत्रवन्धुचों के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख, जि बि श्रो० रि० सा० ४. ए० ४४४-४४६।

#### ग्यारहवाँ प्रकरण

# भगवान् बुद्ध और महावीर

( ६२३-५४३ ई० पू०)

### § ८७. बुद्ध-चरित का माहात्म्य

पसंनधि विश्विसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन हुआ, वह विचार और कर्म की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रवल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही। उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक नोविसत्व और तिर्धक्कर उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ। उन की जीवन-घटनाओं के छत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रान्ति के सक्रप और प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था (बौद्ध संघ) की बनावट और कार्य-प्रणाली को सममने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दर्शन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों

४५

की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान बुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा।

## § ८८. गैतिम का आरम्भिक जीवन ''महाभिनिष्क्रमण" और बोध

किपलबत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए राजा थे। रोहिग्गी नदी के पच्छिम की तरफ शाक्यों की किपलबत्थु नगरी थी, ख्रीर उस के पूरव तरफ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह (देवहद) नगर। शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्या ख्रों माया ख्रीर प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न थी। उन को पैंतालोस बरस की खायु में महामाया के गर्भ रहा। प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहुनें मायके रवाना हुई। किन्तु वे देवदह तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुन्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम खाज संसार के तिहाई के करीब की-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया परलोक सिधार गई।

बालक सिद्धार्थ गौतम<sup>२</sup> बचपन से बड़ा होनहार था। उस की एकान्त-प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ गृहस्थ में फँसा देना डचित समका, और १६ वर्ष की आयु में एक कोलिय राज-कुमारी<sup>३</sup> से उस का

शुम्बिनी को अब रिम्मिनदेई कहते हैं। यह नेपाल राज्य के तराई भाग में नेपाली सीमा के चार मील अन्दर बुटौज ज़िलों में है, जो जिटिश ज़िलों बस्ती से लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप जाइन के नौगह स्टेशन से रिम्मिन-देई बाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्म खड़ा किया था, जो अब तक विद्य-मान है!

२. गौतम प्रत्येक शास्य का उपनाम होता था।

इस देवी का नाम पाळि झम्धों में नहीं पाया जाता । इस्ट्रिंत पहने पर केवल राहुलमाता देवी कहा जाता है। बुद्धवंस में उसे भद्दकच्चा (भद्रकृत्या)
 कहा है (२६, १४)। महायान के संस्कृत झम्बों में उस का नाम यशोधरा है।

विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को एक समृद्ध कुल का विलासपूर्ण विवाहित जीवन भी न बदल सका। छोटी छोटी घटनायें उस के चित्त पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिम्ता में डाल देतीं। एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुर्बल कमर-मुकाये यूढ़े को उस ने देखा। इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला—बुढ़ापे के कारण। पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ? क्या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्यों आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घेर लिया। इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा। और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उस के विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे।

गौतम की उम्र उस समय चट्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ और समा चुका था। इस नई घुन को लं कर वह उस रात अन्तिम बार अपनी क्षी के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा। उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में भाया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ। पर अन्दर की एक आवाज ने उसे एकाएक सावधान किया। दिल को मजबूत कर, उस बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के और गृहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस अधेरी रात में वह गृहहीन पथिक और अकिंचन विद्यार्थी बन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम का महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।

मलों के देश को शीघ लाँच कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, घौर कुछ समय बाद वहाँ से राजगह। इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आळार कालाम और रामपुत्र कद्रक नाम के दो बड़े दार्शनिक रहते थे। उस समय के दर्शनशास्त्र की जहाँ तक गित थी उन दोनों आचार्यों ने गौतम को वहाँ तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास बुमी नहीं। उस समय के राजाओं और समृद्ध गृहरथों में जो यहां का आडम्बरमय और हिंसापूर्ण कर्मकाण्ड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं भी गौतम को वास्तविक धर्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। और इसी से अधीर हो कर बह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दार्शनिक वादों में उसे वह शान्ति और बह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए और जनसाधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी।

सिद्धार्थ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा। ठद्रक के आश्रम के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये। उन के साथ बह शारीरिक तपस्या का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना हुआ। वहाँ निरंजरा नदी के किनारे उरवेला (उरुविल्व) नाम के स्थान पर छः बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम बाकी रह गया; पर जिस वस्तु को उसे खोज थी वह फिर भी न मिली। कहते हैं, एक बार कुछ नाचने वालो कियाँ गाती हुईं उस जंगल में से गुजरीं और उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। और वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी बीगा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह दूट ही जाय। उस पिथकों की रागिगी से गौतम को बड़ी शिचा मिली । उस ने देखा वह अपने जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, और इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन दूट जायगा। उस दिन से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेन लगा। उस के साथियों ने समभा वह तप से डर गया, और वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम

श्रीया की वात भिक्ष भिन्न रूपों में बौद्ध सुक्तों में पाई जाती है। कहीं यह विकास है कि बुद्ध के पास प्रकाशयक खाया और उन्हों ने वीया के दशन्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह दशन्त गौतम या उन के किसी शिष्य की ही सुक्त रहा होगा, और बोध से पहले मचनियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है।

उस जंगल में देहाती कन्याच्यों से भिन्ना पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाम करता हुझा निरंजरा के तट पर घुमा करता चौर वृत्तों के नीचे बैठा विचार किया करता। इन कन्याच्यों में एक सुजाता नाम की नई-ज्याही युवती थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस (स्वीर) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था। कहते हैं उस ने हजार गौद्यों के दूध से दो सौ गौच्यों को पाला था, उन दो सौ के दूध से चालीस को, चौर फिर उसी तरह आठ को। उन आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया चौर उस गाय के दूध से पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, और सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया।

उसी सम्ध्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीचा हुई । विचार में ध्यान लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया। मार किसी भूत प्रेत का नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें मार हैं। शीघ ही गौतम ने मार पर पूरा विजय पा लिया, अर्थात् उस के चित्त के विचेप और विचोभ शान्त हो गये। तब उस विचेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोध हुआ जिस के लिए वह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गौतम बुद्ध हुआ, और जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोध वृत्त कहलाने लगा।

## § ८९. ऋार्य अष्टांगिक मार्ग

बोधिवृत्त के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराएक परिष्ठता (पुराने पंखितों) का धर्म था जिसे समय के फेर से आडम्बर और ढोंग ने छिपा लिया था। बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कर्मकाएड के जाल में है, न कोरे वितएडा-वाद में, और न व्यर्थ शरीर को सुखाने में। उस के समय के ब्राह्मण प्राय: कर्मकाएड में लगे थे, और बहुत से नये पन्थ (तिरियम) चल पड़े थे, जो प्राय: वाद-विवाद में ही उलमे रहते थे । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा और सीधा हो वही धार्मिक है । इस सरल धर्म-मार्ग को बुद्ध ने अपर्य अण्टांगिक मार्ग कहा । उस के आठ अंग ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम (उद्योग), सम्यक स्मृति (विचार) श्रौर सम्यक समाधि (ध्यान)। इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढ़, वह बड़े बड़े यह और शास्त्रार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का यह धर्म और सब मार्गों से निपुण और सुखर था। संयम-सहित आचरण्य ही उस धर्म का सार है।

भारतवर्ष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, और समृद्धि और शक्ति से भोग-विलास, और भोग से चीएता आते देर नहीं लगती। ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के रास्ते से बचाया। गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग, आडम्बर भौर अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि श्रीर सरल बुद्धि सं जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने खौर सोचने लगे।

# § ९०. "धर्म-चक्र-प्रवर्तन" श्रीर भिक्खु-"संघ" की स्थापना

गीतम अपने बोध सं स्वयं सन्तृष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। वह अनथक सातातिक (सदा जागरूक और सचेष्ट) मनुष्य था। उठ्ठान (उत्थान) स्मृति (विचार) और अप्पमाद उस के जीवन और शिक्षा का सार थारे।

१. सु० नि० ३८१, ३८३।

२. वहीं।

जातक ४, ३००; धम्मपद २४-२४।

धम्मपद २१-२४ (श्रप्पमाद्वग्ग); सु० नि० ३३१-३३४ ( उड्डानसुत्त )।

निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन मृगदाय में, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ स्चित करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें ऋपने सिद्धान्त सममाये।— "भिक्लुओ, सन्यासी को दो अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कीन से हैं? एक तो यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, माम्य, अनार्य, और अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को ठ्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्य और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम मार्ग ) को महण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देने वाली है ।"

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आर्थ अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। वे पाँचों भिक्खु इस आर्य मार्ग में प्रविष्ट हुए। ''ऋषिपत्तन (वाराण्सी) में मृगदाय में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर चक चला दिया जो किसी अमण या बाह्मण ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया थारे।" यही उन का धर्म-चक्र-प्रवर्तन था। अब तक अनेक दिग्बजयी राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांचा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे। उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चक्रवर्ति-चेत्र का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केवल बड़े स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत आत्यन्त कर्मठ व्यक्ति था। अपने विजयों की पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी।

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। उन दिनों वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्टी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। उस विलास के

१. ম০ ব০, १, १।

२. वहीं।

जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, और उन के उपदेश से अप्टांगिक मार्ग में प्रविष्ट हो कर वह बुद्ध का पहला उपासक (गृहस्थ चेला) हुआ। धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु चेले हो गये।

तथागत ने कहा—"भिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों और मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो। कोई दो एक तरफ न जाओ। तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है।"

किसी महापुरुष वा आचार्य के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रवल प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों को जिन के द्वारा ने देश-देशान्तर में अपना चक चलाना चाहते थे, एक संघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन के विजय की पक्की नींव थी। किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समृह में अनेक बुराइयाँ आ जातीं। संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और ज्ञमता समृह के काम आ सकती है। बुद्ध स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन को वे बहुत चाहते भी थे। अपने भिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात प्रजातन्त्र बना दिया। उस संघ का चक्र शीघ ही उन सुदूर देशों में चलने लगा जिन के विजय का स्वम्र बुद्ध ने लिया था।

## **६ ९१. बुद्ध का पर्यटन**

दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी श्रमण को निकले। वे उरबेला की ओर गये। वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप और गयकाश्यप नाम के तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान कर्मकाण्डी थे; और जिन के आश्रम में सैकड़ों बिद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकाण्ड को छोड़ यज्ञ की सामग्री —अरणी आदि—उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, और बुद्ध के साथ हो लिये।

१. संयुत्त० ४, १, ४; म० व० १, २।

इन के साथ वे राजगह पहुँचे। काश्यप बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को युद्ध का चला बना देख राजा सेनिय विम्बिसार और मगध की प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के पास संजय आचार्य के आश्रम में सारिपुत्त और मोगालान (मौद्गलायन) नाम के दो बड़े विद्वान रहते थे। वे बौद्ध संघ में शामिल हुए और बुद्ध के अग्गसावक अर्थात् प्रधान शिष्य कहलाये। सारिपुत्त बौद्ध संघ का धमसेनापित भी कहलाता था।

गौतम का यश अब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पा कर किपलबत्थु जाना पड़ा। अपने नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। और जब वे भिक्खुओं के साथ नगर में भीख मांगने निकले किपलबत्थु के लोग गद्गद हो अपनी खिड़िकयों से उन्हें देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा—आर्थपुत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिये भीख मांग रहे हैं! शुद्धोदन बढ़ा आप्रह कर उन्हें भिक्खुओं सिहत भोजन के लिए अपने महस्त में खिवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब की-पुरुषों ने तथागत का उपदेश सुना।

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त और मोगगलान के साथ ख्यं उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका-एक गिर पड़ी और उन के पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उस ने अपने को सँमाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात दिन बाद भिक्खुओं के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने आये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाओ उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया और उन से कहने लगा, अमण,

<sup>1.</sup> इन की माताओं का नाम कमशः रूपसारी और मोमासी (मैास्गसी) था, इस किए इन के वे नाम थे। माठा के नाम के अनुसार पुत्रों की बुसाने का रवास प्राचीन भारत में बहुत था।

सुमें मेरा दाय दो। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा—राहुल को प्यवज्जा (प्रश्रज्या, संन्यास) दान करो; सौर वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया।

कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये। इस बार जब वे कपिल-वत्थु आये थे, वहाँ का राजा भिदय (भद्रक ) शाक्य था । अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आज्ञा माँगने लगा। माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा भदिय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्ख हो जा। अनु-रुद्ध भिद्दय के पास गया और वे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये। भानन्द, भगु, देवदत्त, और किबिल भी उन के साथ हुए, और उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। ''श्रीर कुछ दूर जा कर उन्हों ने...... अपने आभरणों को उतार कर उन्हें दुपट्टे ( उत्तरासंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 'खपालि, अब तुम लौट जाच्चो, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा<sup>9</sup> ।'' परन्तु ज्पाल के दिल में कुछ और ही था, और वह भी उन के साथ साथ गया। आगे चल कर ये लोग बड़े प्रसिद्ध हुए। आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य और बुद्ध के अन्तिम पच्चीस बरस में उन का उप्टेशकर (उपस्थाता या उपस्थापक, निजी सहायक ) श्रीर हर समय का संगी रहा। वह बौद्ध संघ का धैमें मचडागारिय ( खजानची ) कहलाता था। उपालि नाई ने बौद्ध संघ में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के बाद वहीं संघ में पामान्ख (प्रमुख ) चुना गया। देव-दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती की. आर वह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध हचा ।

## ६ ९२. जेतवन का दान

बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, और उस के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य्य कर के दूसरा वर्षावास उन्हों ने राज

१. सुह्मवग्ग ७।

२. जुन्द जातक (४४६)।

गह में किया । वहीं सावत्थी का सेट्री सुदत्त अनाथपिंडक उन्हें तीसरे चौमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया। सुदत्त अपने जुमाने का बहुत षड़ा व्यापारी था, और उसे अनाथपिडक इस कारण कहते थे क्योंकि वह अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार ( मठ ) बनवा देने का इरादा किया। इस मतलब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सदत्त ने जेत से कहा 9-- "आर्य-पुत्र, मुक्ते यह बगीचा आराम बनाने को दे दो" ।-- "नहीं गृहपति, करोड़ों (सिक्के) विछा कर लेने से भी ( अर्थात् जमीन पर जितने सिक्के विछ जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता।"--"आर्य-पुत्र, मैंने आराम (उसी कीमत पर) ले लिया ।"-"नहीं गृहपति, आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था )।"-"खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों बोहारिक महामत्त ( न्याया-धीश ) के पास गये। महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया।" ''क्योंकि आर्यपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा गया।" तब अनाथपिंडक गृहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के दुवा कर जेतवन को उन से ढक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया।

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा करते। दूसरे किसी विहार की जमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बौद्ध संघ के लिए विहार बन गये थे।

# § ९३. भिक्खुनी-संघ की स्थापना

लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिलवत्थु में स्वर्ग सिघार गये। प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब भिक्खुनी बनने का

१. चुल्लवग्ग ६, २।

संकल्प किया, और जब बुद्धदेव वेसाली उहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्य कियों के साथ चल कर वे वेसालो पहुँचीं। कुछ देर तथागत इस चिन्ता में पढ़ गये कि कियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, पर आनन्द के विचार कियों के विषय में बढ़े उदार थे। और उस के परामर्श से उन्हों ने उन सब को प्रजञ्या दी, और भिक्खुनी-संघ की स्थापना की। आगे चल कर मगध की रानी खेमा ( ज्ञेमा ) जो जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की बी, कोशल के राजा प्रसेनजित् की बूआ सुमना, शाकल नगर के आझणों की लड़की विदुषो भद्दा ( भद्रा ) कापिलानी और अनेक प्रसिद्ध कियाँ भिक्खुनी-संघ में सिम्मिलित हुई । बौद्ध धर्म के इतिहास में भिक्खुनियों का कार्य कुछ कम नहीं है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खुमों या थेरों ( स्थविरों, खुदों ) की शिज्ञायों और चरित्र जिस प्रकार घरणाया और घर-अपपदादान में संकलित हैं, उसी प्रकार भिक्खुनियों की वाणियाँ और वृत्तांत घरी-भाषा और वेरी-अपदान में हैं । शिज्ञाओं की पवित्रता और उचता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम नहीं है।

## ९४. बौद-संघ का संयत जीवन श्रीर कार्य

तथागत के अमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राजा सेनिय विम्थिसार, कोसल का पसेनिध, कोसम्बी का उदेन (उद्यन) आदि उन के जीवन-काल में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-संघ के विहार स्थापित हो गये। भिक्खुओं और भिक्खुनियों को संयत जीवन बिताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण बात स्वयं बुद्ध ने बड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दो थो, जिस से किसी प्रकार की दुर्बलता भिक्खु-संघ में न आने पाय। इस अंश में वे कितने सावधान थे यह जीवक कोमारमण्य के मनोरख़क धृतांत से जाना जाता है।

१. म० व० ५,१।

बुद्ध के समय में मगध में जीवक कोमारभव ( कुमारशृत्य ) नाम का पक बहुत विख्यात वैद्य और शस्यचिकित्सक था। वह राजगह की गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घूर पर फेंक दिया था। यह राजा विस्विसार के पूत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा। बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक्स्वसिला चला गया। कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह घबड़ा उठा। उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब मुक्ते घर जा कर कमाना-खाना भी चाहिए। और उस ने गुरु के पास जाकर कहा-भगवन्, मैं सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुक्ते घर जा कर कमाने-खाने की आज्ञा दीजिये। गुरु ने उस की परीचा लेनी चाही। उस के हाथमें एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कहा-जाओ, तक्खिसला के चारों तरफ एक योजन की परिधि में धूम जाओ, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाश्रो । जीवक तक्ख-सिला के चारों तरक घूम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला । तब गुरु ने उसे जाने की इजाजत दी, और रास्ते का खर्चा भी दिलवा दिया। पर साकेत पहुँचने तक उस का खर्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्टी की स्त्री बीमार थी। इस कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य बता चुके थे। जीवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह इजार कहापण (कार्षापण) भेंट पाई। घर पहुँचने तक उसे फिर राइ-खर्च की किक न करनी पड़ी। राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उस की चिकित्सा के चमत्कारों की श्वनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुन्ना, तब बहुत लोग युक्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में श्राने लगे। इस बात का पता लगते ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न श्रा सके । इसी

१. वहीं १, मा

प्रकार दुर्बल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह भिक्खु-संघ की आदर्शपरायणता, उद्ठान अप्पमाद और सातातिकता, संयत बिनीत जीवन और सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के बाद सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा अंश आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और अथाह समुद्रों की दकावटें लुप्त हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाओं में बुद्ध का संदेश गूँज उठा।

# § ९५. बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण

बुद्धदेव के अन्तिम समय में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये थे। पसेनिध के पीछे उस के पुत्र विद्ध उमा (विद्ध रथा) ने किपलवत्थु पर चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना पैंताली-सवां वर्षावास सावत्थी में विता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें किपल-वत्थु के खँढहर देखने पड़े। इधर जब वे राजगह पहुँचे, विन्विसार का पुत्र अजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था।

राजगह से पाटलीगाम (भाषो पाटलिपुत्र = आधुनिक पटना) होते हुए तथागत वेसाली पहुँचे। अम्बपाली गिएका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली आये हैं, और उस की आम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन केपास जा कर उन्हें भिक्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया। लिच्छिव लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो आम की बगीची की ओर चले, और जब उन्हों ने देखा कि अम्ब-पाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए और उन के पहियों से पहिया टकराते

भन्तिम समय की घटनाओं का ब्रुतान्त महापरिनिक्वाता सुस (दीघ० १६) के बाधार पर ।

हुए लौट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा—यह क्या बात है कि तू लिच्छ-वियों के बराबर अपना रथ हाँक रही है !

बम्बपाली ने कहा—"बार्य्यपुत्रों, मैंने भगवान् को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।" उन्हों ने कहा—"अम्ब-पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे।"—"बार्यपुत्रों, यदि बाप मुक्ते वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेवनार नहीं दूँगी।" तब लिच्छिव लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें बम्बका ने हरा दिया, और वे उस की बगीची में पहुँचे।

लिच्छिवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे । और उन्हों ने लिच्छिवियों को दूर से आते देख कर भिक्खुओं से कहा—"भिक्खुओ, जिन भिक्खुओं ने तावितिश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छिवियों की इस परिषद् की आलोचना करें, और लिच्छिवियों की इस परिषद् की आलोचना करें, और लिच्छिवियों की इस परिषद् से तावितिश देवताओं की परिषद् का अनुमान करें।" लिच्छिवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा—लिच्छिवियों, मैंने कल के लिए अम्बपाली गिएका का न्यौता स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, और कहा—हमें अम्बका ने हरा दिया! और दूसरे दिन भगवान ने भिक्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे धर्म का उपदेश दिया। तब अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे धर्म का उपदेश दिया। तब अम्बपाली ने कहा—मगवन में यह आराम (बगीचा) भिक्खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। और वह दान स्वीकार किया गया। अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी थरीगाआ में विद्यमान है।

वेसाली के पास बेलुवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काटा। वहीं वन्हें बड़ा दर्द वठा और मृत्यु निकट दीखने लगी। आनन्द ने उन से कहा—मगवन

जब तक आप भिक्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें आशा है आप देह न त्यागेंगे।—"आनन्द, भिक्खु-संघ मुक्त से क्या आशा करता है ? मैंने धर्म का साफ साफ उपदेश कर दिया, तथागत के धर्म में कोई गांठ और पहेली ( आचरियमुद्धी ) तो नहीं है। जिसे यह ख्याल हो कि मैं ही भिक्खु-संघ को चलाऊँगा, संघ मेरा ही मुख देखा करेगा, वह भिक्खु-संघ का रास्ता बनाये। तथागत की तो सो बात नहीं है। मैं तो अब जीर्ग बृदा अस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जर्जर छकड़ा वैसे मेरा शरीर। इस लिए जानन्द, जब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी दूसरे की शरण मत जाखी, धर्म्म की ज्योति धर्म की शरण में चलो । 9"

वेलुवगाम से बुद्धदेव मल्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त ( लोहार ) ने उन्हें भोजन कराया और उस में सूखर का मांस भी परोस दिया<sup>र</sup>। उस के खाने से उन का दर्द बढ़ गया और रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा होती रही।

पावा से ने कुसिनार की तरफ, जो हिरएयवती (गंडक) नदी के तट पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम की बगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा-"आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा है जो तेरी भिज्ञा स्ना कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना। आयुष्मान् चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द का दिया हुआ भोजन एक समान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ. और दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है।"

असदीपा विद्रश अससरका अनव्यसरका धन्मदीपा धन्मसरका अनवन-सरया ।

कह्यों का कहना है कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था। वह हो सकता हैं, पर हुद्ध को मांस से परहेज़ व था। दे॰ तेलोबाद जातक (२३६) :

इस के बाद वे हिरएयवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों के साल-वन में गये, और वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने फूल उन के ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की और दूसरे भिक्खुओं की शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी बीच सुभद (सुभद्र) नाम का एक पंडित उन के पास कुछ सन्देह दूर करने आया। आनन्द ने उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश दिया।

अन्त में भिक्खुओं से कहा—भिक्खुओ अब मैं तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अप्रमाद से काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम बाणी है। और ऐसा उपदेश करते हुए भगवान् बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था (५४४ ई० पू०)।

कुसिनारा के मल्लों ने उन के शरीर का दाह किया। और उन की षातु (फूल, अस्थि-अवशेष) को मालों और धनुषों से घेर कर सात दिन तक नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरिनिर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत षातु (फूलों) का भाग माँगने के लिए लगे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। मगध के अजातशत्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसालो के लिच्छ-वियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पाना और कुसिनारा के मल्लों, रामगाम के कोलियों, अलक्ष्य के बुलियों, और वेठद्रिप के बाह्यणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीबन के मोरिय, जिन का एक

इन स्थानों का निर्धारण सभी नहीं हो सका, पर वे निरचय से मझराष्ट्र के नज़दीक हिमालय की तराई में थे।

ह्रोटा सा गण्याज्य था, पीछे पहुँचे, और उन्हें चिता की भरम से सन्तोष करना पडा।

# ९६. बोद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङ्गय

महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध भिक्खु महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि सब लोग मिल कर बुद्ध को शिचाओं का एक साथ गान करें। ५०० अहत् ( भिक्ख ) इस कार्य के लिए राजगह में इकट्टे हुए । उपालि विनय अर्थात संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, श्रीर श्रानन्द धम्म में। सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौद्धों की पहली संगीति कहते हैं। एक सौ बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, श्रीर फिर उस के दो शताब्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी। बौद्ध भिक्ख्श्रों श्रीर विद्वानों की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलातीं थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शिचायें गाई जातीं अर्थात् उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के धार्मिक वाङ्मय अथवा तिपिटिक का विकास हुआ। हुक में उस वाङ्मय के दो हा विभाग थे- जम्म और विनय; अम्म अर्थात् धर्म के सिद्धान्त, और विनय अर्थात भिक्ख-संघ के आचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाङ्मय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया: बिनय का विनयपिटक बना, धम्म सुत्तिपटक में रक्का गया, और अभिधम्म नाम से एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दार्शनिक और श्राध्यात्मिक विवेचना थी। यह सब मूल बाङ्मय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी भाषाओं में एक बड़े वाङ्मय की सृष्टि हुई जो द्याव तक भारतवर्ष, सिंहल, बरमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्यत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी समय अफगानिस्तान, फारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र बाङमय था।

### § ९७. भगवान् महाबीर

बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध वर्धमान महाबीर हैं। वे बहुत-कुळ बुद्धदेव के समकालीन थे। वेसालि के निकट कुएडमाम में विजिन्गण के ज्ञात्रिक कल के एक राजा सिद्धार्थ के घर वर्धमान का जन्म हुन्ना था। उन की साता का नाम त्रिशला था, और वह लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के राजा बिन्विसार को व्याही थी, और उस का पुत्र कुणिक अजातरात्र था। सिद्धार्थ के एक लड़की और दा लड़के थे, जिन में वर्धमान छोटे थे। सिद्धार्थ और त्रिशला तीर्थक्रर पार्श्व के अनुयायी थे। वर्धमान का बढ़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई। माता पिता के देहान्त के बाद तीस बरस के वय में अपने बड़े भाई नन्दिवर्धन से इजाजत ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के भ्रमण भौर तप के बाद उन्हों ने "जुम्भिक प्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर..... " केवल्य (मोच ) प्राप्त किया। तब से वे अईत् (पूज्य) जिन (विजेता) निर्श्रन्य (बन्धनहीन) और महावीर कहलाने लगे, और चौबीसवें तीर्थं इकर माने गये। उन के अनुययियों को आजकत हम जैन कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निर्प्रन्थ कहलाते थे।

वर्धमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मङ्कलोपुत्र नामक एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छ: बरस तक उन के साथ रहा था। बाद में मतभेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने श्रावस्ती में एक कुम्हार

३, जात्रिक वृतियों का एक प्रसिद्ध कुल था। श्राजकक विदार के भूमिद्दारों में जीधरिया लोग शायद उसी को सुचित करते हैं।

स्त्री हालाहला की दुकान को अपना श्रद्धा बनाया, और अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो ऋजीवक कहलाता था।

निगगएठ जातपुत्त ( निर्शन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महाबीर अर्हत् होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों में भ्रमण और उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक द्यमावस की रात उन का निर्वाण हुआ।

पार्श्व ने ऋहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिव्रह की शिचा दी थी, महाबीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात-ब्रह्मचर्च्य-पर भी बहुत बल दिया। बुद्ध और महावोर को शिक्ता में मुख्य भेद यह था कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहां महावीर तप और कुच्छ तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे।

मगभ आदि देशों में महावीर की शिचाओं का बहुत जल्द श्रचार हो गया। किलंग देश भी शोघ उन का अनुयायी हो गया, शबीर सुद्र पच्छिम भारत में भी र उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई। अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई है। अर्धमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली की पूर्वज थी उन का एक विस्तृत बाङ्मय भी है।

### ग्रन्थनिर्देश

प्राचीन पाकि वाक्मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची नहीं पाई जाती. प्रसंगवश उस की भनेक घटनाओं का जगह जगह उच्छेख है। पीछे को जीव-नियाँ लिखी गई, उन में अजीकिक चमस्कारों से बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व विलक्क दक दिया गया है। प्राचीन पाकि वाक्मय में जो जीवनी के निर्देश हैं,

१ ज बि० श्रो० रि० सो० १३, ए० २४६।

२. दे० 🕾 २१।

उन में भी खमत्कारों का काफ़ी से कहीं अधिक त्यान है। जिन आधुनिक आबोचकों नेमी जीवनियाँ बिखी हैं, उन्हें भी कुछ खमत्कारों का उल्खेख करना ही एक्ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन खमत्कार-विषयक विश्वासों का भी त्यान है, और आधुनिक आखोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का त्वरूप और इतिहास दिखवाने को ही चुद्ध की जीवनियाँ जिखी हैं। ऊपर के पृष्ठों में खुद्ध की जीवनी को दिष्य खमत्कारों से अखग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संखेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक क्षिकर कहानियाँ उस में आ जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे कहानियाँ हैं। आधुनिक प्रन्थों में से कुछ एक का उच्छेज नीचे किया जाता है—

- कर्न-मैनुम्रल श्रॉव इंडियन बुद्धिषम् (भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासबर्ग १८६६ । श्रोल्डनबर्ग-बुद्ध हिज़ लाहफ, हिज़ डै। विट्रन, हिज़ श्रौर्डर (बुद्ध, उन की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संब ), मूल कर्मन (बिक्सेन १६०३) का श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद, भाग १ (जीवनी ) तथा विषयान्तर २।
- जगन्मोहन वर्मा—बुद्धदेव, ना॰ प्र॰ सभा। मूल बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर बिखा गया है, पर बेखक का चमकारों में विश्वास प्रतीत होता है।
- रोकहिल-लाइफ़ श्रांव दि बुद्ध (बुद्ध की जीवनी ), हुबनर, लंडन १८८४; तिव्यती प्रन्थों के आधार पर।
- बिगान्डेट--लाइफ़ श्रार लिजेन्ड श्राव गौर्म (गौतम की जीवनी प्रथवा क्यात) बरमी प्राचार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० ।
- ई० पच् न्यूस्टार—लाइफ श्रॉव गौतम दि बुद्ध (गौतम बुद्ध की जीवनी)
  दुवनर १६२६। बहुत धन्छी नई पुस्तक। जेसक धपने मुँह से कुछ नहीं
  कहते, प्रामाणिक बौद्ध अन्यों का अनुवाद देते हुए बुद्ध की पूरी जीवनी
  कह गये हैं। मुक्ते यह अन्य यह अकरण जिला चुकने के बाद मिला।
- श्रीमती सिंक्कोयर स्टीवन्सन—दि हार्ट श्रॉव जैनिज्म् (जैन धर्म का तत्व), श्राक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६१४।

इस के चार्ग निम्नलिकित शब्द मैंने सन् १६३० में बढ़ावे थे-"अरे बिद्वान मित्र बाबा रामे। वर सांकृत्यायन त्रिपिटकाबार्यं तथा विव शिष्य भिक्त चानन्य कै।सस्यायन मिल कर मृल बौद्ध प्रंथों के उन संशों का संग्रह कर रहे हैं बिन में बुद्ध की जीवनी का बुलान्त है। उन खबडों को एक कम में बा कर उन काठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का विचार है। यह दिवार उन का कापना था, मुक्त से जब उन्हों ने बात की उन्हें त्रयुस्टार की पुस्तक का पता न था। धीर दन का संब्रह उस की अपेका वहा और प्रामाणिक होगा।

दक्त शब्दों के जिले जाने और जुपने के बीच बाबा शमीत्र भिक्छ शहत बन बुके, और उन का प्रनथ बुद्धचर्या क्य कर प्रसिद्धि पा खुका।

# परिशिष्ट इ

# बौद्ध धर्म श्रीर वाङ्गय के विकास का दिग्दर्शन

## १. थेरवांद

बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाङ्मय विनय और धम्म था, जो अब विनयपिटक और सुत्तपिटक के अन्तर्गत है। विनय और धम्म के रूप में वह वाङ्मय
बुद्ध के निर्वाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण
हो चुका था। अभिधम्मिपटक उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक अन्य
क्यावत्थु अशोक-कालीन तीसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का
लिखा हुआ है, और उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो अठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुकाबल में थरवाद का समर्थन किया गया
है। कथावत्थु अभिधम्मिपटक के सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है।
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपटक प्रायः पूर्ण हो चुका था, तब तक उस
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो। यह प्राचीनतम वाङ्मय पालि में
है। पालि भारतवर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोलो जाती थी, सो अब तक
विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष को प्रचलित राष्ट्रमाषा सी
थी। थेरवाद का सब वाङ्मय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का
दिग्दर्शन इस प्रकार है—

#### क. विनयपिटक

विनयपिटक का विषय विनय अर्थात् आचार-सम्बन्धी नियम हैं। उस के तीन भाग हैं (१) विभन्न या सुत्तविभन्न (२) खन्यक (३) परिवार। विभन्न के दो भाग हैं—महाविभंग (भिक्खुविभंग) और भिक्खुनीविभंग। उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के वम्म (नियम) कहं हैं। उन धम्मों में से पाराजिक और पाचितिय मुख्य हैं।

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्खु या भिक्खुनी पराजित या पतित हो जाते हैं। पाचितिय धम्मों में छोटे अपराधों के प्रायश्चित्तों का विधान है। समूचा विभग इतिहास-वर्णन-शैली में है—भगवान उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि।

आजकल सिंहल में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमंग दो जिल्दों में छपता है। पहली जिल्द में मुख्य वस्तु मिक्खु-पाराजिक होती है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं। दूसरी जिल्द का पाचित्तिय कहते हैं। उस में भिक्खु-पाचित्तिय के साथ मिक्खुनी-विमंग सम्मिलित रहता है।

खन्यक के दो पुस्तक हैं—महावम्ग श्रीर चुल्लवम्म । महावम्म में बड़ी शिलायें हैं, जैसे सामनेर (तरुए अमए) श्रीर भिक्ख़ु के कर्तव्य श्रादि । चुल्लवम्म में छोटी शिलायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना श्रादि । वैसे उन में भगवान की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, श्रीर उसी में प्रसंगवश सब शिलायें श्रा गई हैं। चुल्लवम्म के अन्त में पहली श्रीर दूसरी संगीति का बुत्तान्त भी शामिल है।

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह पीछे की चीज़ है।

### ख. सुत्तपिटक

धम्म की वास्तविक शिज्ञायें सुक्तिपटक में हैं। सुक्त का संस्कृत श्रमुवाद सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्निलिखित पाँच निकायों में विभक्त हैं—

- (१) दीव निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं और उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हैं। सुप्रसिद्ध महापरिनिन्नाण सुत्त इन्हीं में से एक है।
- (२) मिडिफाम निकाय, जिस में तीन परणासक (पंचाशिका) हैं, श्रौर उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं।
- (३) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्णित विषय की बढ़ती संख्या (१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना—एकक निपात में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैमे, एक ही वस्तु सब से बड़ो है और वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निपात में, दो धर्म हैं—एक शुक्त धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्णन। इसी प्रकार आगे त्रिल्ह्मण का वर्णन तिक निपात में, पञ्च स्कन्ध का पंचक निपात में इत्यादि।
- (४) संयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त (सम्बद्ध ) समूहों में श्रार्थीत विषय-वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संयुत्त में सब देवता विषयक सुत्त इत्यादि । वह सब निकायों से बड़ा है, श्रीर उस के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच वग्गों में बँटे हैं—सगाथवग्ग, निदानव०, खन्धय०, सळायतनव०, महाव०।

(५) खुइक निकाय, जिस में निम्निसिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक हैं— खुइक गठ, धम्मपद, उदान, इत्तिबुतक, सुत्तनिपात, विमानवत्यु, पेतवत्यु, थरगाथा, थरीगाथा, जातक, निदेस, पिटसामिदा, अपदान,बुद्धवंस और चरियापिटक।

इन में से फुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घम्मपद और सुत्तिनपात तो एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में पाई जाती हैं। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से। सुत्तिनपात के सुत्त खुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ निपात भले ही फुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुद्दक पाठ, घम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, घरगाथा आदि में विद्यान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच बग्गों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अर्ठकवग्ग और पारायणवग्ग का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, उदान और विनय में पाया जाता है। सुत्तिनपात के अर्ठक वग्ग, पारायण वग्ग और खग्गितसाण सुत्त की अर्ठकथा (अर्थकथा = भाष्य) ही का नाम निद्देस है, और उस के विचार और शैली विलक्जल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों और गीता की ही तरह उस के छन्दों में गग्गों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक अनुप्रुम् त्रिप्युम् जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों और सुत्तिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है।

उदान उन आर्थभरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप से आप मुँह से निकल पड़ी हों। इतिवृत्तक में बुद्ध की उक्तियों का संग्रह है। यरनाया और येरीनाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं।

इतिहास की टिष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है। इस समय करीब साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संप्रह की सादे तौर पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्थवरणना है, और वह आरिन्सक

जातकदूक्या के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धघोष को कहा जाता है। मूल जातकट्ठकथा में दो वस्तुएँ थीं, एक तो गायायें जिन के लिए पालि या पेत्यका या पालि-पोत्यका शब्द आते हैं, और दूसरे उन की अहरकथा । गाथा शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अवस्ता वाङमय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है । बही गाथायें जातकट्रकथा में पालिया अर्थात् पंकियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा का नाम पाति भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसी रचनायें ही बहुत थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मृत रूप में बनी रहने दी गई थीं, श्रीर पालि पुनरनुत्राद में भी फिर वही उद्घृत कर दी गईं। वे पालियाँ या गाथागें बुद्ध से भी पहले की हैं। जातकत्थवरणना के अब चार अंग हैं, और वही मृत जातकटुकथा के भी रहे होंगे-एक पच्चपन्न वत्यु , दूसरे अतीतवत्यु , तीसरे वेय्याकरण, चौथे समाधान । दूसरे अंग को छोड़ कर बाकी तीनों अट्रकथा में सम्मिलित हैं। समूची जातकत्थवरणना में शुरु में भूमिका-खरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पूर्व जन्मों और इस जन्म का बांध हांने के कुछ बाद तक का बुत्तान्त है । वह भी पच्चपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चपन्नवत्थु या प्रत्युत्पन्न वस्तु ( उपस्थित या विद्यमान वस्त ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है। उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जनम की वैसी ही बात याद आ गई। तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, और वही असल जातक और अतीतवत्यु होती है। उस का कुछ अंश पालियों या गाथाओं में और बाकी गदा में होता है: वह गद्य भी श्रद्रकथा हो है। जहाँ बीच में पालि श्राती है, वहाँ उस के बाद उस में गृढ शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, और वही वेम्याकरण है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कीन कीन है सो घटा कर बताते हैं, और वही समीपान कहलाता है। क्योंकि

अतीतवत्थु का गर्य श्रंश भी पालियों में पूरी तरह गुंथा हुआ है— उन गया-रमक कहानियों के बिना उन पालियों का अर्थ मुश्किल से बनता है— इसी लिए उस गर्य श्रंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों मुरिक्तत चली आती माननी पड़ती है। दें। बार अनुवाद ज़रूर हुआ है, पर अनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों की पालियाँ और कहानियाँ बास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जतक कहते हैं। संसार के बाङ्मय में जनसाधारण की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रह है। मनोरञ्जकता, मुक्चि और शिचापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। कीसबाल ने रामन अचरों में छः जिल्दों में तमाम जातकों का सम्पादन किया है, और उन का पूरा अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है।

अपदान = (सं०) अवदान = ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिचादायक या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणाळावदान, एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान। तिपिटक के अपदान में थर-अपदान और थरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुद्धवंस में पहले २४ बोधिसत्वों आर पचीसवें गौतम बुद्ध के जीवन का संज्ञित वृत्तान्त है।

पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सब जगह एक सी है। एवं मया मुतं—'ऐसा मैंने सुना है'—से कहानी शुरू होती है, और उस समय भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय सारि-पुत्त, महाकरसप आदि के भी उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनायं भी। खुदक में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले चार निकायों की तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में अशोक के समय तक की बातें आ गई हैं। तीसरी शताबदी ई० पू० के

अभिलेखों में पक्षनेकायिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं, जिस से उस समय पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध होता है।

#### ग. अभिधम्मपिटक

अभिवस्मिपिटक में वस्म का दार्शनिक विवेचन और अध्यात्मशास्त्र है। उस में निस्न लिखित सात ग्रन्थ हैं—(१) वस्मसंगिन, (२) विसंग, (३) वातुकथा (४) पुगगलपञ्जति (५) कथावरथु (६) ग्रमक (७) पट्ठान ।

थेरबाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल बाद पूरा हो गया था। तिपिटक के पीछे के पालि प्रन्थों में मिलिन्दपन्हों प्रसिद्ध है। ५ वीं शताब्दी हे० के शुरु में मगध में बुद्ध घोष आवार्य हुआ। एस ने सिंहल जा कर अशोक के पुत्र मिहन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली अट्टकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोगगलान और चुछ बुद्ध घोष ने पूरा किया। आजकल थेरबाद सिंहल बरमा और स्याम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्ध घोष ही लंका से तिपिटक ले गया था। आधुनिक विद्वान उस बात को पूर्ण सत्य नहीं मानते।

सिंहलो भाषा आर्य है (दे० उत्पर ६६ ११, १६, तथा नीचे ६ ११०), किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अब तीनों की वर्णमालायें और लिपियाँ भारतीय हैं (दे० उत्पर ६ २३)। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी सरलता और हुद्धता से लिखी जाती है। वन तीनों भाषाओं पर भी पालि का

१. यपि० इं० २, ३३; बु० इं० ए० १६७।

यथेष्ट प्रभाव हुआ है। और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छपता है। लग्डन की पालि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन अत्तरों में भी समुचा छाप डाला है। बरमी और स्थामी में भी वह समुचा छुप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं नहीं छपा। दुर्भाग्य से नागरी आजरों में दो-एक विरले प्रन्थों के सिवाय अभी तक वह नहीं छपा। धम्मपद के कई नागरी संस्करण हो चुके हैं। मिक्सिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात १९२४ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है।

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ्ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त व्यावश्यक है।

## २. सर्वास्तिवाद आदि

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्ताओं को अपनी अपनी भाषा में हीं कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक बाद का बाकमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन वादों के वाङ्मय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, और उन में से अब कोई कोई प्रनथ मिलते हैं।

सर्वोस्तिवाद् एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । असल में तीन सर्वोस्ति-बाद थे---

- (क) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के घन्ध मागधी भाषा में रहे होंगे।
- (ख) आर्य-सर्वास्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में था। उन के प्रनथ संस्कृत में थे। अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है।
- (ग) मूल-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय (पहली शताब्दी ई० अन्त ) गान्धार और करमोर में प्रचलित था । आजकल जब सर्वास्तिवाद

का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस सम्प्रदाय से ही ध्रामिप्राय होता है। कश्मीर धौर गान्धार के सर्वास्तिवादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, श्रौर उस में महाविमान नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, श्रौर कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ जरूर मिलना चाहिए। महाविमान के हिस्सों को विनयविमान, सुत्तविभान, श्रिभचम्मविमान कहते हैं। इस मन्य के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैमानिक भी कहा जाता है। सौतान्तिक धौर वैमानिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है।

वैभाषिकों का वाङ्मय संस्कृत में था, और भारत में वह प्राय: सब नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के अनेक प्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं। उन का विनय विनयत्तु कहलाता है, और उस में जातक भी सिम्मिलित हैं। साधारणतः सर्वास्तिवादियों का विनय और मुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा प्रन्थ अब उपलब्ध है जो महासाधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंधक का भेद नहीं है। उस को भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है। अन्य प्राचीन सम्प्रदायों के प्रन्थों में से किसी किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशास का चीनो अनुवाद।

#### ३. महायान

महायान का विकास वैभाषिक सम्प्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व-प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक आईत-यान, दूसरे पच्चेक (प्रत्यक्)-बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध (सम्यक्सम्बुद्ध)-यान। पहला स्वल्पकष्ट-साध्य है। पच्चकबुद्ध का अर्थ है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। महायान नाम का खद्य यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचार्य नागार्जुन ने पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान कहा। और उस महायान की प्रशंसा में नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान वाङ्मय भी अब त्रिपटक में बाँट दिया जाता है, पर बास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे, रक्कृट सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वेपुल्य (बेयुझ)-सूत्र जैसे लिलतिबस्तर ( बुद्ध की जीवनी ) सद्धम्मं पुण्डरीक करुणापुण्डरीक आदि, प्रजापारमिता सूत्र, सूखावती-व्यूह, इत्यादि। आर्यशूर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का संमह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं।

यों जब महायान वाङ्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी प्रन्थों (जैसे लिततिक्तर या अश्वधोष-कृत बुद्ध-चिरत आदि) को, एवं जातक तथा अवदान-प्रंथों (जैसे अवदानशतक, अशोकावदान आदि) को विनय में गिना जाता है। सुतों में अवतंसक-गन्धव्यृह, सद्धम्मेपुण्डरीक, सुक्षावती-व्यृह, प्रज्ञापारिमतासूत्र (माध्यमिक वाद का), विमलकीर्तिनिर्देशसूत्र, लक्कावतार-सिन्धिनमें।चन तथा सुवर्णप्रव्हाश (योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती होती है। इन सब में वही सुत्तों की शैली—एवं मया श्रुतम्—पायी जाती है। अभिध्यम में कुछ प्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सिम्मिलित हैं। पहली कोटि में नागार्जुन-कृत प्रज्ञापारिमतासूत्र-शाख, द्वादशनिकाय-शाख और माध्यमिक-शाख, आर्यदेव-कृत शतशाख तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचयावतार नामक प्रन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारभूमि, तथा आसंग और समुबन्धु के प्रन्थ सिम्मिलित हैं। समुबन्धु और आसंग नामक दो विद्वान् भाई ५ वीं शताबदी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुबन्धु ने जब अमिधर्मकीय लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक महायान वाङ्मय पूर्ण होता

रहा। वसुबन्धु की त्रिंशिका पर विश्विमात्रतासिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्यान च्वाङ ने किया । मूल अब नहीं मिलता। आसंग और वसुबन्धु हमारे देश के सब से बड़े दार्शनिकों में से थे। उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्वैतवाद निर्भर है।

उन के बाद दिङ्नाग के समय से बीद्ध तार्किक होने लगे, जिन के मूल प्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं।

महायान श्रव चीन, कोरिया श्रीर जापान में रह गया है। किसी समय समूचे उत्तरपच्छिम भारत, श्रकगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया श्रादि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची वुखारी तुकी श्रादि भाषाश्रों में, एवं ईरानी की एक शाखा सुग्धी में भी महायान मन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण तुर्क विद्वान अरबी के प्रभाव से श्रपनी भाषा को सुक्क करने की चेष्टा में अपने उसी प्राचीन वाङ्मय की फिर शरण लेने लगे हैं।

#### ४. वज्रयान

वस्रयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध बाम मार्ग का नाम है, जो स्राजकल तिब्बत स्रौर मंगोलिया में प्रचलित है, स्रौर मध्य काल में भारतवर्ष, परले हिन्द स्रौर मलायु द्वीपावली में बड़े जोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्वान् लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु स्वयं तिब्बती स्रपने पन्थ को दोनेंथेप्पा कहते हैं, जो वस्रयान का ठोक शब्दानुवाद है; दोनें = वस्र, भेप्पा = यान, मार्ग।

वाम मार्ग बौद्ध मत में कैसे आ गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं भूत-प्रेत जादू-

१. दे॰ नीचे हुडु१६१, १७४, १८८ च, २०८; 畿 २८।

२. दे० नीचे §§१०४ **म,** ११८। ४९

टोना कुत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही। वह जनता का धर्म अथर्व-वेद में संकलित है,-आधर्वण मन्त्र-तन्त्र भारतवर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। टिळक ने अधवविद को काल्टी वेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद १०-८६ की इन्द्र बृषाकिप और इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदा-वरी-काँठे की द्राविड देव-कथाओं की मालक सिद्ध की है?। इस प्रकार यह प्रतीत होता है, और दूसरे बहुत से विद्वानों का रुमान भी यही मानने का है, कि भारतवर्ष की जह-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनार्य-मूलक है। समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे धर्म और उस धर्म में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस मन्त्रयान या जादू-अभिचार-मार्ग से कई अच्छी वस्तुओं का जन्म भी हुआ है। वैद्यक-शास्त्र का आरम्भ न केवल भारतवर्ष में प्रत्युत संसार में सभी जगह उसी से हचा है। चारम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ छोपधियों की सहायता ली जाती थी. तजरबा करते करते क्योपिधयों के प्रभावों का ज्ञान अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ। रसायन-शास्त्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यशापि उस की अच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हा सकती। प्रकृति-देवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, श्रीर उस ने बुद्ध के आचार और संयम-मार्ग को जन्म दिया। संयम के अभ्यास के लिए मन को एकाप्र करने, चित्तवृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे बेग कहते हैं। इधर मन्त्र-श्रभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से मनुष्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से हठयेल आदि की उत्पत्ति हुई । हठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि और निय-न्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मार्ग का योग भी उस की क्रियाओं को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जाद्भरी सिद्धियाँ पाने के

१. दे० अर्था १. १।

२. जा० रा० ए० सो०, १६११ ए० म०१-म०६।

श्रभ्यास द्विण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकृत थे। इस प्रकार द्विण श्रौर वाम मार्ग में परस्पर प्रभाव श्रौर श्रादान-प्रदान होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सोमायें निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है। वाम मार्ग में श्रच्छाई का यह श्रंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीर्घ काल तक बना रहा है, श्रौर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है।

बुद्ध से पहले और उन के समय भी वह अनेक रूप से जनता में विध-मान था। और यद्यपि बुद्ध अन्य विश्वासों और रहस्यपूर्ण बातों के घोर विरोधों थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई आचरियमुट्टी न थी, तो भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से बाम प्रकृत्तियाँ निकाल देना लगभग असम्भव था।

जिस सम्यक् समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाम खोर ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके की सोमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, धारणी ( सुत्तों के संद्येप जिन का जारू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था ) आदि का बहुत जल्द बीद्ध मार्ग में चलन हो गया।

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक और कारण भी समकता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के हितहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए मैं उसे खुली और बारोक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूँ। बुद्ध कं विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद था। उन आश्रमों में क्षियाँ और पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध विहारों में वे कीजी छावनियों की तरह अलग अलग रक्खे जाते, और बौद्ध मार्ग में युवकों और युवितयों को भी बहुत आसानी से प्रज्ञज्या मिल जाती भी। साधारण मनुष्यों के समाज में की

भौर पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकृत था, और मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से उस की आवश्यक प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदर्श के विरुद्ध खुझमखुझा मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी दवी न रह सकती थी, उस ने डोंग की शरण लो, और रहस्यपूर्ण शब्द-जाल के द्वारा सम्यक्-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज्ञ-गुरु का आदर्श मिला दिया। इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध आचार-मूलक धर्म के बड़े आदर्शों की परिभाषाओं के खोल में वीभत्स गुह्य पाप आ छिपा!

मध्य काल में तिञ्चत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचं बृहत्तर भारत में बौद्ध और अबौद्ध सभी मार्गी में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली हो उठने और जाति के राजनैतिक जोबन पर उस का प्रभाव प्रकट होने सगने का मुक्ते यही कारण प्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा—शक्ति-उपार्जन का—अंश भी था, और उमी के कारण उस का जीबन बना रह सका। जाति के जीवन और विचार में प्रवाह और गति बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल था।

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्थ-मंजुश्री-मूलकलप है, जिस की वैपुल्य सूत्रों में गिनतो है। वैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई थी। वह प्रनथ दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा। फिर गुह्यसमाज या तथागतगृह्यक या अष्टादशपटल नामक प्रनथ बना, जिस में पहले-पहल वज्रयान का नाम है। उस के वाद सातवीं-आठवीं-नौवीं शताब्दी ई० में ८४ सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्रों थे। उन के सम्बन्ध में पूरो जानकारी हरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उन में गुह्यासिद्ध के लेखक पद्य-

<sup>1.</sup> गयपति शासी सम्पादित, निवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज्ञ में।

वज या सरोबहवजा, उस के समकालीन ललितवजा, कम्बलपा, कम्कुरिपा श्रादि, पद्मवन्न के शिष्य श्रनंगवन्न, उस के शिष्य उद्घोषान या श्रोडियान के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या और बहन लच्मीङ्करा देवो, और इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरित्तत के नाम तिब्बती वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव और शान्तरिज्ञत ने तिब्बत जा कर (७४७-७४९ ई० में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला अंश है। अनंगवज आदि का नाम तिब्बती तंज्यूर में है, और उन के प्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी हैं। श्रव उन के मूल संस्कृत प्रन्थ भी मिले हैं श्रीर गायकवाड़ श्रोरियंटल सीरीज में छपे हैं-अनंगवज्र-कृत प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि, इन्द्रभृति-कृत ज्ञानिसिद्धि वतथा संप्रह-प्रनथ साधनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी गारखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वस्रयान के ८४ सिद्धों में से एक था। तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ वजयान का उद्य हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ बज्रयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय (ब्राह्मी) चलो आती है। इन्न उबारए र्ट्याधक है जिन के लिए नये चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए उक्त दोजें शब्द में श्रोकार हस्व हैं; तेलुगु में भी हस्व श्रीर दोर्घ दोनों श्रीकार होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उद्यारणों के लिए नये संकेत विद्वानों का निश्चित कर लेने चाहिएँ।

तिब्बती भाषा का आर्य भाषाओं से कोई सन्बन्ध नहीं। तिब्बती-वर्मी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर §§१८, २०—२२)। उसी

वञ्जयान-वाक्सय का उक्त इतिहास इन्हीं प्रन्थों की विनयतीय महाचार्य-बिस्तित सूमिका के आधार पर है।

परिवार की बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द था गये हैं, श्रीर श्रव तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाङ्मय संस्कृत से अनु-वादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों श्रीर स्थानों के संस्कृत नामों का भी हुबहू शब्दानुवाद कर दिया जाता है!

त्रिपटक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंज्यूर कहलाता है। कं = शास्त्र, ज्यूर = अनुवाद। उस के साथ दूसरा संप्रह तंज्यूर है, जिस में उस की ज्याख्या, अनुवादकों का बृतान्त आदि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती मं मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की लिपि अलग है। तो भी उस में बौद्ध वाक्सय के साथ संस्कृत शब्दों का अब्ह्या प्रवेश हो गया था। मंगोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन शब्दों का अव्ह्यारण मंगोल मुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत संशब्दों का अपभ्रंश हो गया है। उदाहरण के लिए, (संस्कृत) विहार (मंगोल) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है। इस प्रकार भारतवर्ष के विहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है।

### बारहवाँ प्रकरण

### मगभ का पहला साम्राज्य

( लगभग ५६० ई० पू०-३७४ ई० पू० )

# <sup>§</sup> ९८. अवन्ति कोशल और मगध की होड़

हम देख चुके हैं (\$ ८३ ) कि कांशल मगध अवन्ति और बस्स वे चार बड़ं एकराज्य छठी सताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के केन्द्र-भाग में थे। उस जमाने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक चला कर चार्तिद्य (चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सार्वमीम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भो अपने को चातुरन्त सार्वमीम (समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलतो थी। सार्वमीम आदर्श उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमागों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन—अर्थात् अवन्ति कोशल और मगध—अपनी अपनी शिक्त बढ़ाने और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे थे।

### <sup>इ</sup> ९९. श्रवन्तिराज भद्योत श्रीर वत्सराज उदयन

सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरु किया। राजा प्रद्योत से उस के सब पड़ोसी डरते आर उस के आगे अकते थे। भारतवर्ष के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था । निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्यात ने उत्तर की तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था। प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक और भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली को है। मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पञ्जाब मध्यदेश राजपूताना और मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्जाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब राजपूताना और मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही हाता है। प्राचीन युगों में जब दिल्ली नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अर्थ होता था जो आज दिल्ली को लेने का होता है।

श्रवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक वड़े महत्त्व की नगरी श्री । पिच्छम समुद्र के तीथीं (वन्दरगाहों) और उत्तर भारत के बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुजरता था । उज्जेनि से पिच्छमी मध्यदेश तथा पञ्जाब के सार्थ (काफ़ले) मथुरा चल जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और मगध के कांसन्वि ( कौशान्वी ) । मथुरा से पञ्जाब और पिच्छमी मध्यदेश ( गङ्गा-जमना दोत्राब के उत्तरी भाग ) के रास्ते श्रालग होते; उसी प्रकार कोसन्वि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे । श्रावन्ति के राज्य को फैलने के लिए एक तरक मथुरा का मार्ग था तो दूसरी तरक कोसन्वि का ।

मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के ज्यापार-मार्ग पर रहने के कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह बत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उद्यन राज्य करता था। आर्यावर्त्त के उस समय के सब राजवंशों में भारत वंश तब से पाचीन और कुलीन था। उस समय के लोग यह

१. मास-स्वप्नवासवदत्तम् (त्रिवेन्द्रम्, ) ए० ६७।

अनुभव करते थे कि वही वह वंश था जिस के राजर्षियों की कोर्ति वेदों में भी गाई गई हैं । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बढ़ा ही प्रजानुरक्त वीर रिसक और सुन्दर जवान था। उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताब्दियों पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं ।

कहते हैं उसं हथिकन्त सिष्प (हस्तिकान्त शिल्प) आता था; एक मन्त्र का प्रयोग कर और हथिकन्त बीएा को बजा कर वह किसी भो हाथी को पकड़ सकता था। उज्जीन के राजा चएड पज्जोत ने अपने अमात्यों से सलाह कर एक पड्यन्त्र रचा, और दोनो देशों की सीमा के घने जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीएा बजाना हाक किया, पर हाथी मानो वीएा सुनता हो न था और उलटी तरक दौड़ पड़ा! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पोछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी के और जगल के अन्दर छिपे पज्जोत के पुरुषों ने उसे पकड़ लिया। पज्जोत ने उसे एक चेर-गह में बन्द करवा दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई। उदेन ने तीसरं दिन आरक्षिकों से पुछा—तुम्हारा राजा कहाँ है ?

'दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।"

"क्या यह श्रीरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है! शत्रु राजा को पकड़ा है ता या ता उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।"

<sup>1.</sup> प्रकाशराजिवनामधेयो वेदाकरसमवायप्रविष्टो भारतो वंशः—प्रतिज्ञा-योगन्धरायण्म् (त्रिवेन्द्रम्) पृ० ३४।

२. कालिदास-मेघदूत १, ३१।

धम्मपदत्यकथा—अप्पमादवग्ग, उदेनवस्यु के अन्तर्गत वासुलदसाय
 वस्यु । यही कथा योदे अन्तर से प्रतिष्ठायौगन्धरायम् में है ।

उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कहा । पज्जोत ने आ कर उदेन से कहा-शात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा मन्त्र चावा है, वह मुक्ते सिखा दो।

"सिखा दूँगा, पर क्या तुम मुमे (गुरु बना कर) अभिवादन करोरी ?"

''क्या! में तुम्हें अभिवादन करूँगा ? कभी न करूँगा।"

''में भो न सिखाऊँगा।"

"तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !"

''जो जी में बाय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो महीं।''

पज्जोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय सुमा। उस ने उदेन से पूछा-रूसरा कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा-हमारे घर की एक कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मनत्र सिखाया करना। उधर पज्जोत ने अपनी बेटो वासुलद्ता (वासवद्ता ) सं कहा-एक कोढी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुन्हीं उस से साख सकती हो, तम चिक के अन्दर बैठा करना, वह बाहर सं सिखाया करेगा।

इस तरह बासुलद्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न बोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा-अरी कवडी, बड़े मोटे तेरे होंठ और जबड़े हैं ! ऐसे बोल !

-क्या बकता है वे दृष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ?

उद्ने ने चिक को एक किनारे से इटा कर देखा और सब भेद खुल गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की और पढ़ाई न हुई और वह बाहर भी न बैठा रहा। रोज वही कुछ होने लगा। राजा बेटी से नित्य पृष्ठता-शिल्प सीख रही है न ? वह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक और युवती एक पह्यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकते।

जो हुआ, अच्छा ही हुआ। कैदी उदेन की अपेका दामाद उदेन पडजोत की महत्वाकांक्षा पूरी करने में अधिक सद्दायक हो सकता था।

### § १००. केश्चल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार

उधर इसी बीच कोशल और मगध में युद्ध जारी था। राजा विन्ति-सार के बाद उस का बेटा अजातसत्तु (अजातशत्रु) मगध की गद्दी पर बैठा। उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनवन हो गई, और गजा महाकोसल ने अजातसत्तु की विमाता के दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि न जन्त कर लिया। अजातसत्तु ने युद्ध-घोषणा कर दी। 'वह तकण और समर्थ था जब कि पसेनदि बृद्धा था।' पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैंद कर लिया। जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को विजरा से उस का विवाह भी कर दिया, और दहेज में फिर वही कासी-गाम दे दिया।

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था जब उस के बेटे विद्वडम (विद्वरथ) को सेनापित दीच कारायण ने राजा बना दिया। पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह गया, पर नगर के बाहर ही उस का देहान्त हो गया। अजातशत्रु ने बड़े आदर से उस का शरीर-कृत्य किया। पिछले युद्ध में बार बार जीतने और अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट जाने से मगध की शक्ति बढ़ ही गई होगी।

विद्वास अपने एक और कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उस ने अपने पड़ोसी शाक्यों के गए को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर रक्खा था। उस समय की कहानियों के अनुसार इस का एक व्यक्तिगत कारए था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की सक्की से विवाह करने

की इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सन्धागार में उस पर विचार करने को जुटे। उन्हें अपने कुल का इतना अभिमान था कि राजा पसेनिर को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-मेरी सोलह बरस की लड़की वासभवित्या है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह दासी की लड़की थी यह बात शिपा रक्खी गई। उसी का बेटा विद्वहम था। सोलह बरस की उम्र में वह अपनी मां के साथ कविलवत्थु गया। जब वह वहाँ से लौटता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी ( स्वीरोदक ) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर बैठ गया है! विद्वडभ को वह बात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, मैं राजा होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा !

राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की शिकायत की। बुद्ध ने कहा-"शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु वासभखित्तया एक राजा की बेटी है, और जत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है.....माता के गीत्र से क्या होता है ? पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने परिइतों ने भी कहा है.....।" उस समय वह बात टल गई, पर विडूडभ के मन का संकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन बार उस ने शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समभाने से प्रत्येक बार हक जाता रहा। चौथी बार वह न हका ! बुद्ध ने कहा-शाक्यों को अपने किये का फल मिलेगा हो ! श्रौर विद्वुडम ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते पर्यों को भी कतल करने से न खोड़ा !!

१. भद्दाल जातक ( ४६१ ) पण्युपश्वन्थु ।

### § १०१ मगध-अवन्ति की होड़, ट्रजि-संघ का अन्त

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( § ८३ ), तब से बत्स और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वत्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति से छूने लगी। साथ ही कोशल की हार के बाद से मगध और अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चएढ प्रद्यांत और मगध का अजात-शत्रु दोनों ही महस्त्राकांचो और साम्राज्य के भूखे थे। पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिद्वन्द्विता और बढ़ गई। अजातशत्रु ने प्रद्योत के डर से राजगृह को नये सिरे से किलाबन्दी शुरू कराई। प्रद्योत की मृत्यु ( ५४५ ई० पू० ) के सम प्रतिद्वन्द्विता का अन्त हुआ।

जिस रात भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, कहते हैं कि ठीक उसी रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में चिर्ड प्रद्योत के बाद पालक उज्जियिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ वरस राज्य किया। पालक से अजातशत्रु को वैसा हर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने घर के नजदीक अपनी शिक संगठित करने को और ध्यान लगाया।

अजातशत्रु की श्रांख अपने पड़ोसी वृजि-संघ पर लगी थी। वृजि-संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था। राजा प्रसेनजित के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाश्रों ने उस के लिए भी एक मनोरञ्जक व्यक्ति-गत कारण ढूंढ़ निकाला था! कहते हैं, प्रसेनजित् का सेनापित बन्धुल मझ था। उस को की मिल्लका के पहले तो देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दक्षा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पित से कहा, तो पित ने पूछा—क्या जी करता है?—'मेरा जी करता है, वेसालि नगर में गण-राज-कुलों को जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में

कपरेखा में भारशी तौर से स्वीकार किये विधिकम के भागुसार ।

उतर कर नहाऊँ और पानी पिऊँ!'—वह एक गजब की क्षी थी! किसी बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेलना था। लेकिन बन्धुल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था? और जब उस प्रसंग में उसे लिच्छि वियों से लड़ना पड़ा, मिल्लका उस के रथ की बागें थामे हुए सारथी का काम करती रही! और वे दोनों लिच्छि वियों की पोखरनी में नहा कर ही लौटे।

मिल्लका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की महत्त्वाकांचा पूरा करने के लिए, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित के समय एक बार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, राजा प्रसेनजित ने अपने इस विश्वस्त सेनापित और उस के सब लड़कों को ईडर्यों के मारे थोले से मरवा दिया, और उस के भानजे दीघ कारायण को सेनापित बनाया। उसी दीघ कारायण की सहायता से विद्वस्त ने राजा के विकद्ध विद्रोह किया था?।

कोशल के बाद अब मगध की नजर वृजि-संघ पर लगी थी। विद्रश्य ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरह वृजि-संघ का अन्त कर देना बाहता था। वह कहता—'वाहे ये विज भड़े समृद्ध (मिहिदिक) हैं, बाहे इन का बड़ा प्रभाव है (महानुमाव), तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में फँसा दूँगा।' और जब बुद्धदेव अन्तिम बार राजगह के बाहर गिडमकूट (गृधकूट) में ठहरे थे, अजातशत्रु के अमात्य सुनीध और वस्सकार नये सिरे से राजगह की किलावन्त्री करवा रहे थे। अजातसत्तु ने मगध-महामात्र वस्सकार श्राह्मण को बुला कर कहा—भगवान् के पास जा कर उन का कुशल-चेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह दो, और देखों व उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुक्ते लौट कर बताना।

१. महसाल जातक ( ४६४ ), पच्चपन्नवस्यु ।

जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, श्रीर उस ने वह सर्चा की, बुद्धदेव ने श्रानन्द से पूछा—क्यों श्रानन्द तुम ने क्या सुना है, क्या विज्ञयों के जुटाव (सिंबपात) बार बार श्रीर भरपूर होते हैं (श्रर्थात् उन में बहुत लोग जमा होते हैं)?

- -- श्रोमन्, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकट्ठे होते, श्रीर उन के जुटाव भरपूर होते हैं।
- —जब तक आनन्द, बिजयों के जुटाव बार बार और भरपूर होते हैं, तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि परिहािण की।

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द सं निम्निलिलित प्रश्न और पूछे—क्यों आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्या विज्ञ इकट्ठे जुटते, इकट्ठे उठते (उद्यम करते), और इकट्ठे वजीकरणीमें (अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्यों) को करते हैं? क्या बज्जो (सभा द्वारा) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने वजीकम्म (राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं) के अनुसार मिल कर वर्त्तते हैं? क्या बज्जो विज्ञयों के जो युद्ध-बुजुर्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं? क्या बज्जी जो उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं? क्या बज्जी जो उन बिज्ञयों के अन्दरले और बाहरले वजी-केट (जातीय मन्दिर—अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आदर-सत्कार करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक बिल को नहीं छीनते? क्या बिज्ञयों में अरहतों की रक्षा करने का भाव भली प्रकार है? क्या बाहर के अरहत उन के राज्य (विज्ञत) में आ सकते हैं? और आये हुए सुगमता सं विचर सकते हैं?

१, दे• # २३।

इन सार्तो परनों का उत्तर बुद्धदेव को विजयों के पन्न में मिला, श्रीर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युद्य और वृद्धि की ही श्राशा प्रकट की । बुद्धदेव जब विज्ञ-स्ट्र में थे, तब स्वयं उन्हों ने विज्ञयों को ये सत्त अपरिहाणि-चम्म अर्थात् अवनति न होने की सात शर्तें सममाई थीं।

अजातशत्रु ने समक लिया, इस दशा में वृजि-गण जीता नहीं जा सकता; भौर इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों भीर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कर्तव्य से डिगा दे। बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० ई० पू०) 9 उसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई।

### 🖇 १०२. अवन्ति में फिर विष्ठव, गान्धार-राज्य का अन्त

अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल-दारक को इस ने कैंद कर रक्खाथा। उस के पोडन से तंग आ कर उज्जियिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालदारक को कैंद् से छुड़ा कर गदी पर बैठाया। सम्भवतः गोपाल-इारक (या गोपाल-बालक) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उज्जयिनी में राज किया।

मगध में इसी समय अजातरात्र का उत्तराधिकारी राजा दशक था, जिस का राज्य-काल अन्दाजन ५१८-४८३ ई० पू० कूता गया है । मगध और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के कंन्द्र-भाग की, इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं। किन्तु छठी शताब्दी ई० पूर्व के अन्त ( लग० ५०५ ई० पू० ) में पारस के सम्राट् दारयवडर ने भारतवर्ष का उत्तर-पिछमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया। इस घटना का पूरा बृत्तान्त जानने के लिए, तथा भारतवर्ष के इतिहास

क्रपरेखा में स्वीकृत तिथिकम के चनुसार।

२. आधुनिक कारसी रूप-वारा, अंग्रेज़ी-Darius.

का पारस और मध्य एशिया के इतिहास के साथ । जो सदा सम्पर्क बना रहा है उसे भी ठीक ठीक सममने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है।

### १०३. पच्छिमी जगत की आर्य जातियाँ और राज्य

दजला-करात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन सभ्य जातियों का और वन के साथ भारतीय आर्यों के सम्पर्क का उल्लेख पीछे ( §§६८ उ. ८४ उ ) किया जा चुका है। उन सामी (सेमेटिक) जातियों के पिछ्छम और पूरव दोनों तरक-आधुनिक लघु एशिया और फारिस में-अदाई हजार ई० पू० के करीब से आयं जातियाँ आ पहुँची थीं। पच्छिम तरफ लघु एशिया में खत्ती या हत्ती नाम की आर्थ जाति आई, और पुरव तरफ ईरानी आर्य। वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े विवाद का है, और उसे यहाँ छेड़ना श्रभीष्ट नहीं है। ईरानी श्रायों का ईरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर ६९१७, ३३: अक्ष ५, १२)। १२०० ई० पू० के करीब हत्ती के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक और आर्य जाति ने छीन लिया। वे लोग यूनान के उत्तरपूरव शेंस और फ़्जिया के रहने वाले थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फजी कहा जाता है। हमें उन के इतिहास से विशेष मतलब नहीं है। उन से ऋधिक वास्ता हमें यूनान से पड़ेगा। यूनान में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात् लगभग २५०० ई० पू० से. एक और प्रतिभाशाली आर्य जाति बस रही थी। वह जाति अपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी। हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इस्रोनिया था. श्रीर उसी के नाम सं पारसी मौन श्रीर हमारे योन, यवन तथा युनान शब्द निकले हैं।

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल रूप है ऐर्यान, जिस का अर्थ है ऐर्यों अर्थात् आर्यों की भूमि। शुरू में ऐर्यान ५१ भारतवर्ष के पश्चिम हिन्दुकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, किन्तु बाद में ऐर्यान की जातियाँ दजला-करात के सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गईं. और वह समुचा देश ऐर्यान हो गया ।

इन सब आर्य जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल और चढाउपरी जारी थी । इस पारस्परिक सम्पर्क से आर्थ और अनार्थ दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आध्यात्मिक विचार धर्म और संस्कृति में सामो जातियाँ भले ही आर्यों से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फरात के उत्तरी काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब मेसापोटामिया कहते हैं। ईरानी आर्थी की प्राचीन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम की अरमइक लिपि से निकली थी।

इसी प्रकार यूनानी आर्थों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या. व्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज-कल की सब यूरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अन्तरों से ही पैदा हुई थी।

ब्रार्यावर्त्त ऐर्यान और हेलास ब्रादि के ब्रार्य भाषा धर्म-कर्म रीति-रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आर्य अप्रि और सूर्य्य की पूजा करते, यज्ञ करते, श्रीर यज्ञों में सोम का हवन करते थे । सोम को वे लोग होम कहते. क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था। छठी शताब्दी ई० प० में या उस से पहले जरशुख नाम के एक बड़े महात्मा धर्मस्थारक ईरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन किया। उन की शिक्ताओं विषयक गायाये अवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में संकलित हैं।

१ मेसोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, दोबाद ।

## १०४. पाचीन ईरान और उस के पड़ोसी अ. पाचीन ईरान

ऐर्यान की निद्यों, पर्वतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यावर्त्त के नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐर्यान के प्रदेशों के नाम बन गये। मद, पर्श, पर्श्व (या पह्नव) श्रािद् उन की प्रसिद्ध जातियों थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश श्राधुनिक ईरान के उत्तरपिछ्लम भाग में अश्चरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उन की अधीनता में था। पार्सी का प्रदेश मदों के दक्खिन कारिस की खाड़ी पर था, वही श्राधुनिक कार्स प्रान्त है। उसी के कारण, जब पार्सी की प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पह्नव प्रदेश को आधुनिक खुरासान स्वित करता है। पार्थव देश के पिछ्लम, जिसे युरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा अरब लोग दरिया ए-कुलजूम कहते हैं, उस के दक्खिन तट पर, एलवुर्ज पर्वत्रशंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मजन्देशन कहा जाता है, वर्कान या वेह्कीन नाम की ईरानी जाति रहती थी,—वेह्कीन उन के नाम का पार्थव रूप, श्रीर वर्कीन पारसी । इसी कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कीन समुद्र कहते थे।

किन्तु प्राचीन ऐर्यान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर तरफ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर आमू और सीर निद्यों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों निद्याँ अराल 'सागर'

१. अंग्रेज़ी रूप Medes.

२. खुरासान का शब्दार्थ-पहाड़ी प्रदेश।

३. संस्कृत प्रन्थों के बोकाण मी शायद वही हैं। यूनानी रूप—हुर्कान (Hyrcanae)।

में गिरती हैं, - जिस के पच्छिम उस्त उर्त्त की मरुभूमि और फिर कास्पियन सागर है। कास्पियन पुराने जमाने में उथले पानी और दलदलों के बढ़ाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्त तब नहीं था। आमू का भारतीय नाम वंतु था ( श्रीवसस् उसी का रूपान्तर है )। सीर का मूल आर्य नाम रसा या रंहा था। आमू और सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मर्व और खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्कस्तान कहलाता है, जिस की दिक्लिनी सीमा अब फारिस का ख़ुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पर्वत हैं; - उस पर्वतशृङ्खला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अब अकगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरव, दरदिस्तान श्रीर तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम् कियांग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार श्राजकल समूचा मध्य एशिया तुर्किस्तान है, श्रीर वह रूस श्रक्षगानिस्तान और चीन तीन शासनों में बँटा हुआ है। तुर्क और हुण तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर इर्तिश नदी और अल्ताई पर्वत के पूरव आमूर नदी तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे।

आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐर्यान में सम्मिलित था। बलल का भारतीय नाम बाह्वीक और पारसी नाम बाल्धी और बाल्त्री थे। वह भारत और ईरान का सामा प्रदेश था। वाहीक नाम का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था । बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है: उस का पुराना नाम मुगुद्ध या सुम्ब<sup>२</sup> था, श्रीर वह ऐर्यान का एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारत-वर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्किलनपुरब लगता था। सुग्ध के पच्छिम

१. प्रा० भा० ऐ० ग्रा०, पृ० २६६।

२. युनानी रूप-सुग्दियान ( Sogdiana ) !

मर्गु और उवरित्तमय ( श्राधुनिक ख्वारिजम् ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब मर्व आर खीवा सूचित करते हैं।

हिन्दूकुश के दिक्खनपिछ्झम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस में कन्द्हार शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन हैरानी रूप हरहैती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आव या अरगन्दाब हो गया। उस के प्रदेशों को भी हरहैती या हरउअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। हरउअती नदी हएतुमन्त (सेतुमन्त, आधुनिक हैलमन्द) की एक धारा है। हएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश जंरकर ऐर्यान का सब से पूरवी प्रदेश था। बाद में आठवीं शताब्दी ई० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जान से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) भी कहलाने लगा।

### इ. दाह और शक

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ और ईरानी जातियाँ रहतीं थीं जो फिरन्दर श्रीर लुटेरी थीं, और ऐर्यान के कृषकों को सताया करतीं थीं। मर्गु और उवरिज्ञय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार (Steppes<sup>3</sup>) हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ़ या काकेशस पर्वत के उत्तर दिक्खनी रूस में भी फिरन्दर ईरानी

<sup>1.</sup> यूनानी रूप खोरस्मी (Chorasmii), चौथी शताब्दी ई॰ का संस्कृत रूपान्तर—खरश्मि।

२. युनानी रूप द्रंगियान ( Drangiana )।

३. वे Steppes पंजाब के बारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना एक सी है— सूखी ऊँची धूलि-धूसर ज़मीनें जिन के सवाट मैदान पर दूर तक झोटी छोटी विरव माहियों के सिवाय कोई हरिवावल नहीं दीखती। इसी जिए Steppe के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है। दे० भारतभूमि ए० ३३-३४।

जातियाँ फैली हुई थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस के दक्खिन समुचे आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थीं।

इन फिरन्टर जातियों में मुख्य शक थे. और साधारणतः सभी को शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। चीन के पड़ोस से यूनान के अत्तर तक वे फैले हुए थे, भौर युनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । प्राचीन युनानी उस समूचे देश को शकों का देश (Skythia) कहते थे। प्राचीन ईरा-नियों को शकों की तीन बस्तियों से विशेष बास्ता पड़ता था । एक को वे कहते थे सका तिप्रसीदा अर्थात् नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर कं नीचे सीर के काँठे पर रहते थे। दूसरे थे सका हौमवकी; वे ज्रंक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान (आधुनिक सीस्तान) कहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरमा या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक और उस के उत्तर फैले हुए थे। इन शकों को जबरिक्मय ( खीवा ) और पार्थव ( ख़ुरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था । ये तीनों शक बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं।

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों से ही विशेष वास्ता पड़ेगा। शकों की बोली भी आर्य थी ।

ईराम-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( ४ वीं शताब्दी ई० ५० ) ने शकों भौर उन के देवताओं के जो नाम जिले हैं, प्रथमतः उसी से यह परियाम निकाला जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धत शब्दों का मूख रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी बिए किसी किसी का मत है कि वे खोग क्रिन-उग्री थे। इस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फिनलैंड के निवासी जिस नस्त के हैं वह फिन-उग्री कहताती है; भौर वह तातारी वंश की एक शाला है, जिस की दूसरी शालायें तुके हुगा भादि

थियेन शान पर्वत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थियन शान चीनी शब्द है, जिस का अर्थ है देवताओं का पर्वत। भारतीय आर्थों को शकों के उस प्रदेश का बहुत धुँघला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प खूब मिली हुई थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाक्मय में जिस उत्तर कुठ देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आंचल में था<sup>9</sup>; और उस के पूरव हूगों का देश था जिस का हमारे पूर्वजों को शायद पता नथा।

#### § १०५. इलामनी साम्राज्य तथा उत्तरपिच्छिम भारत में पारसी सत्ता

ईरान के श्रायों में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पार्स आगे बढ़े। ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पार्स में हखामिन नामक व्यक्ति ने एक राजवंश स्थापित किया जो श्रागे चल कर सम्राटों का वंश बन गया । इसी

हैं। कह्यों के मत में शक खोग मिश्रित जाति के थे। श्रवस्ता में हुनु शब्द है, जिस का अर्थ सूनु अर्थात् पुत्र किया जाता रहा है। परम्तु डा० जीवनजी अमरोव्र-जी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हुण है, और श्रवस्ता के अनुसार हुनु या हुण जोग तूरान के निवासी थे (मं० स्मा० ए० ६४ प्र)। किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और तूरानियों के पूर्वज एक ही थे, दोनों का धर्म भी जगभग एक था (वहीं ए० ७६-७७)। इस दशा में श्रवस्ता के तूरानी हुनुश्रों और चीनी जेखकों के हियंगनू को (दे० नीने हु १६०), जिन्हें बाद के इतिहास में हुण कहा गया है, दो भिक्त भिक्त जातियाँ मानना होगा। दोनों में सम्पर्क और मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असरभव नहीं कि एक का नाम तूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हुए। शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चोन के हियंगनू या पिछुले वाङ्मथ के हुणों से ही होता है। शकों के विषय में अब सो यह निरिचत ही है कि वे आर्थ वंश के थे; दे० नीचे है १६१ तथा छ २८।

१. इं० श्रा० १६१६, ए० ६४ म ।

वंश में दिग्बिजयी सम्राट् कुरु हुन्या (५५९--५२९ ई० पू०), जिस के समय समृचा ऐर्यान इलामनियों की सत्ता में आ गया । पिछ्छम तरफ उस ने बावेर से मिस्र तक तथा पारीया की अन्तिम युनानी बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये । हेलस की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, और उन में से पूरबी अब या आव (पशिया) और पिछमो युरेाप कहलातीं थीं। अब या आब का अर्थ उदय, भौर युरेष का अस्त था। ये दोनों शब्द उस समय और बहुत जुमाना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, महाद्वीपों के नाम न थे।

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित करते हैं। प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति आर्य जातियों के हाथ में चली जाना एक महान् घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है।

परव तरफ कर ने बाल्त्री, शकों और मकों, तथा पक्यों और यत्ग्रे लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का प्रदेश शकस्थान ( आधुनिक सोस्तान ) और मकों का मकरान था । पक्थ आधुनिक पठानों के पूर्वज थे। थत्मु कीन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्यों के ही पड़ौसी कोई अफगान कबीला थे । हिन्दूकुश पर्वत और काबुल (कुमा) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम आष्टक या अधक है कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया।

<sup>9.</sup> कुरुष् (Cyrus) में को भन्तिम प् है वह कर्नु-कारक (प्रथमा बेमिकि ) एकवचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस् वा कुरु: में स् वा विसर्ग ।

पूनानी रूप-सत्तगुदी ( Sattagydae )

वे भाजकल के खटकों के पूर्वन तो न थे?

दे० भीचे ६ ११३ । 8.

सीर-काँठे के उत्तरी शक भी पारसी साम्राज्य के अधीन हो गये । मकरान के रास्ते कुरु ने आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस की बुरी हार हुई, और वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा।

कुरू के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु (५२१—४८५ ई० पू०) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापित स्कुलाक्स को (५१६ ई० पू० के बाद कभी) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा। पक्थों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना बेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया। उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज (कम्बुजिय), गान्धार का पिछझमी भाग, और सिन्धु प्रदेश जिसे पारसी लोग हिंदु (हिन्दु) कहते थे, जीत लिया।

तत्त्वशिला की उस समय से अवनित हो गई। अपने शिलालेखों में दारयवहु अपने आप की बड़े अभिमान से ऐर्प ऐर्यपुत्र कहता है। उस के

<sup>4.</sup> पारसी हलामनी साम्राज्य का हिंदु आजकत का सिन्ध प्रान्त नहीं, प्राचीन । सिन्धु ही होना चाहिए। सिन्धु के विषय में दे० उपर 88 ३४, ४४, ८२, ८४ड । डा० हेमचन्द्र रायबीधुरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु आजकत का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का कर्य सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी खेलकों के अनुसार उस के पूरव महमूमि थी। किन्तु वह महभूमि सिन्ध के पूरव का धर न हो कर सिन्धसागर दोआव का धल थी। धल के विषय में दे० भारतभूमि, पू० ३४। मकरान की तरफ से जब कुरु हार कर जीट गया था, तब सिन्ध पारसिनों के हाथ में हो ही कैसे सकता था ? सिन्धु सिन्ध न था, इस के पश्च में यह एक और प्रमाण है। किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी खेलकों ने हिंदु को आधुनिक सिन्ध मानने की गलती की है।

साम्राज्य के २३ प्रान्त थे श्रीर उन प्रान्तों के शासक च्यूपावन या च्यूप कहलाते थे। गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी।

वारयवह का उत्तराधिकारी सम्राट् ख्षयार्श (Xerxes) था ( ४८५-४६५ ई० पू० )। उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस की सेना में गान्धार और सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक और हिस्से के भाड़े के सैनिक भी थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पिछझमी पशिया मिस्न यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरचा में व्यापार श्रधिक सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष और यूनान का पहला सम्पर्क शायद पारसी साम्राज्य द्वारा हो हुआ। भारतवर्ष की कपास और सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ। कपास को देख व बहुत चिकत हुए, और पहले पहल उस पीदें को जन का पेड़ कहते थे।

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ ई० प० ) भारत का उत्तरपिञ्जमी आँचल हलामनी साम्राज्य से निश्चित रूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात आठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिह्न था खरोष्टी या खरोष्टी लिपि। पीछे ( ६ २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती हैं. सब की वर्णमाला एक ही है, और वह बहुत पुरानी है ( 8 ०३ इ )। केवल लिपि या वर्णों के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस वर्णमाला का पुराना नाम बाह्यी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम बाह्यों ही कहते हैं। वह हमारी आजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उस से उलटी—दाहिने से बायें—लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक नहीं कहा जा सकता। दो चीनी प्रन्थों में उस के उद्भव का बृत्तान्त दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ट नामक आचार्य ने

चिलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की लिपि थी। आधुनिक विद्वानों का अन्दाल है कि शायद प्राचीन पारसी की अरमइक लिपि से वह बनी। किन्तु है वह उत्तरपिन्छम भारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस में केवल वहीं की भाषायें—प्राफ़त और संस्कृत—ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी भाषा नहीं। उस की वर्णमाला भी विदेशी नहीं, माझी ही है। केवल उस में इतनी कमी है कि इस्व-दीर्घ का भेद नहीं किया जाता, और संयुक्त अच्चर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धम धम एक ही तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरक से लिखे जाने के सिवा उस की और बाझी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है।

# १०६. मगध-सम्राट् अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, अवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित

इधर केन्द्र भारत में पौन राताब्दी की शान्ति के बाद ५ बीं राताब्दी ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर सं ताजा हो उठी। राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी अज उदयी अपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काल ४८३—४६७ ई० पू० अन्दाज किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगम पर बड़े मौके सं पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजगृह से अपनी राजधानी वहीं बदल दो। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मील पच्छिम खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस में उद्या ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन कर लिया। दस बरस बाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज उदयी अवन्ति का सीधा राजा हो गया। किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने अलग अलग रक्खा। अवन्ति का मगध-साम्राज्य में सिम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी। अब पूरबी समुद्र से पिच्छमी समुद्र तक मगध का एकच्छन्न साम्राज्य हो गया, और केन्द्र भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। शिशुनाक और विम्बसार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ बरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्वी परास्त हुए। विम्बसार के समय तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात-शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अवन्ति का मुकाबला किया, और वृजिसंघ को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में अज उद्यी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शिक्त बना दिया। उस के वंशज निन्द्-वर्धन और महानन्दी के समय अगले एक सौ बरस में मगध का यह पहला खादुरन्त राज्य अपने अन्तिम उत्कर्ष पर पहुँच गया।

# १०७. मगध साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द राजा—नन्दिवर्धन स्रोर महानन्दी

श्रज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा श्रनुश्रुति में नन्द राजा कहलाते हैं; जैन श्रनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों में गिनती है। श्रन्तिम शैशुनाक नन्द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश शुरू किया। क्योंकि वह भी नन्द वंश कहलाया, इस कारण पहले नन्दों से भेद करने के लिए उन्हें नद नन्द (नये नन्द) कहा गया। उन नद नन्दों के मुका-बले में हम पहले (शैशुनाक) नन्दों को पूर्व नन्द कहते हैं।

अज उदयी के शायद तीन बेटे—अनुरुद्ध, मुरुह और नन्दी—राजगही पर बैठे। इन में से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी के बाद आठ बरस राज्य किया। नन्दी या नन्दिवर्धन का राज्यकाल चालीस बरस का था। उस का बेटा महानन्दी या महानन्द था, जिस का राज्यकाल ३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल केवल आठ बरस का अन्दाज किया गया है। निद्वर्धन श्रीर महानन्दी प्रतापी सम्राट् थे। वर्धन छपाधि नम्दी के बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से निद्वर्धन के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता की तरह अवन्ति राज्य की पृथक सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु बाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। अनुश्रुति में राजा नन्द के नाम से जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में निन्द्वर्धन की स्मृति सुरचित है। बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन प्रन्थों में इस युग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है। वह भी निन्दवर्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है।

नन्द (नान्द) - बर्धन अथवा कालाशाक एक दिग्विजयी सम्नाट् था।

मगध के दिक्खनपूरण समुद्र-तट पर किलंग देश को जीत कर उस ने अपने
साम्राज्य में मिला लिया। किलंग या उड़ीसा उस युग में जैन धर्म का
अनुयायी हो चुका था। नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रूप में जिन की
प्रतिमायें ले आया। पिष्ठिमी सागर तक उस का साम्राज्य था ही। उत्तर
तरफ कालाशाक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया। यह निश्चित बात है कि
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय (लगभग ४२५ ई० पू०) उठ गई, और
इस बात की बड़ी सम्भावना है कि निन्द्वर्धन ने ही उस उठा दिया। किन्तु
कालाशाक ने पञ्जाब और कश्मीर को अपने साम्राज्य का स्थायी भाग न

राजा नन्द अथवा कालाशोक ने पाटिलपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण के अन्दाजन सौ बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई। पाटिल-पुत्र में भी तब विद्वान् शास्त्रकारों की सभा जुटा करती थी। सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि नन्द राजा की उस सभा में आये थे । पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम

राजशेकर—काञ्यमीमांसा ए० ४४ ।

गान्धार (आधुनिक युमुफर्ज्ई) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण निन्द्वर्धन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँ व चुकी थी।

नन्द राजा ने एक संबत् चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी चली आती है। उस नन्द-संवत् के चलन के कई एक चिह्न भी मिले हैं। नन्द-संवत यदि कोई था तो वह इसी राजा निन्दवर्धन का चलाया हुआ था: श्रीर उस के अभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था।

निन्दवर्धन का बेटा महानम्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय (अन्दा-जन ४०९-३७४ ई० प्०) मगध-साम्राज्य का बत्कर्ष ज्यों का त्यों बना रहा। राजा नन्द-विषयक अनुश्रुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते होंगे।

महानन्दी की सन्तान अच्छी न थी। उस के लड़कों ने आठ बरस के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के आभि-भावक महापदा के हाथ में था।

# १०८. पूर्व-नन्द-युगमें वाहीक (पञ्जाब-सिंध) और सुराष्ट्र के संध-राष्ट्र

पञ्जाब और सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे इतिहास में नहीं आता: तो भी उन की भाँकी बीच बीच में हमें मिल जाती है। उस का एक विशेष कारण भी है। यौधेय मद्र केकय गान्धार शिवि श्रम्बष्ठ सिन्धु सौवीर बादि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो इम ने देखा है। श्चारम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक श्चान्तरिक परिवर्त्तन द्वारा जनपद बनते गये ( ६ ८० )। इतिहास और कहानियों में इस के अनेक रुप्टान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र आदि देशों की क्षियों को ज्याहने में मध्यदेश के राजा और कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे । इस का कारण यह था कि उस समय पञ्जाब के लोग अपने सौम्दर्ग और अपनी खतम्त्रता शिला तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय और गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिला पाने जाते थे, सो हम देख चुके हें। महाजनपद्-युग में भी तत्त्रशिला में पढ़ने के लिए हजारों कोस चल कर राजा और रंक सभी की सन्तान पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब सुरहित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु की अवनित ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही। पूर्व-नन्द-युग में ज्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्य पाणिनि सुनि पच्छिमी गान्धार में पकट हुए। पुष्करवित्री प्रान्त में सुवास्तु (स्त्रात) नदी के काँठे में शालातुर नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था। उन के प्रन्थ ऋष्टाध्यात्री से हमें पञ्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक माँकी मिलती है।

सिन्ध नदी के वृद्धिने तट पर गान्धार (पुष्करावती) श्रीर वर्णु । (श्राधुनिक बन्तू) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छहीं निदयों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, श्रर्थात् श्राधुनिक पञ्जाब श्रीर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः श्रर्थात् वाहीक देश कहते थे

१. हरिरचन्द्र की रानी शैल्या, दशरथ की कैकेबी, धतराष्ट्र की गान्वारी और पायह की माद्री के द्यान्त प्रसिद्ध हैं। विनिवसार की शनी चेमा भी माद्री थी। पौराशिक और पाक्षि वाङ्मय में वैसे और द्यान्त अनेक हैं। सर्वोक्सपुन्वर युवतियों की तजाश में उस समय के भारतवासियों की कहानियों को भी मद्र राष्ट्र का ही राखा सुमता था; दे॰ कुस जातक ( १३१ )।

२. य्यान च्याङ् १, ४० २२६; भ्रा० स० रि० १, ४० ६४।

३. श्रष्टाध्यायी ४, २, १०६; ४, ६, ६३ ।

पुष्करावती के पश्चिम कपिश की राजधानी कापिशी थी । वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । यौधेय त्रिगर्स मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। या तो वे हुक से ही संघ-राज्य रहे हों. या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे। इन में से बहत से ऋष्वजीवि-संघ थे, ऋर्यात् उन में प्रत्येक प्रजा को शस्त्रों का अभ्यास करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भूत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा।ही सेना हो जाती, और सेनापति जुन लिये जाते। योधेय जुद्रक मालव और त्रिगर्त आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगर्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्त्तषष्ट कहलाता: वह झ: जातियों का संयुक्त राष्ट्रथा । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृक दामीन पर्श्व आदि अनेक छोटे छोटे अधुवजीवि-संघ पाणिनि के समय वाहीकों में थे, किन्त उन के स्थान का ठीक निश्चय अभी तक नहीं हो सका।

मद्रक आदि संघ दसरे किस्म के थे, वे आयुधजीवी न थे।

वाहीकों के दक्क्षिन आधुनिक सुराष्ट्र (काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध अन्यक-वृष्णु-संघ था जो सात्वत लोगों (§ ८०) का था। उस में एक साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता। उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि मर्गर आदि संघों का नाम भी हम ऋष्टाध्यायी में पाते हैं. किन्तु ये सब अब मगध-साम्राज्य के श्रधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे। उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर पञ्जाब से सुराष्ट्र और शायद विदर्भ तक स्वतन्त्र संघ-राज्यों का आँचल घेरे हुए था।

१ श्रष्टाध्यायी ४, २, ६६।

२ कोसम्बी के नज़दीक ही संसुमार्रागरि के मग्गों का उल्लेख बीद वाक्सय में भी है। वे क्स-राज्य के अधीन थे।

# १०९. पाएडच चोल करेल राष्ट्रों की स्थापना

( लगभग ४०० ई० पू० )

महाजनपद-युग में ही मूळ क अश्मक और अन्ध्र-राष्ट्रों के दिक्खन दामिल-रह या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आर्थ तापसों और व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। पाणिनि के समय के अर्थात् निद्वर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाएड नाम की एक आर्य जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दिक्खन जा कर पाएड्य राष्ट्र बसाया। बाद के यूनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पाएड जाति का मूल स्थान या तो पञ्जाब और या शूरसेन प्रदंश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल (कृष्ण) को भारतवर्ष में पाएडिया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दिक्खन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रवन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर लाता। दूसरी शताब्दी ई० के रोमन भूगोल-लेखक प्रोलमाय (Ptolemaios) के अनुसार पाएड जाति पञ्जाब में रहती थी।

प्राचीन पाण्ड्य राष्ट्र आजकल के मदुरा और तिकनेवली जिलों में था; कृतमाला, ताम्रपर्णी और वैगै उस की पिवन्न निद्यां थीं। उस की राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टत: उत्तरी मधुरा या मधुरा नगरी के नाम पर रक्खा गया था। वह अब तक मदुरा कहलाती है। पाण्ड्य राष्ट्र में काली मिरच और मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया।

पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पिष्छम चेर था केरल राष्ट्र की स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई। चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था। केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोश्वि भी उस में सम्मिलित हैं।

<sup>्</sup>रपूर्णगाजी लोग कोच्चि को कोच्चि बोखते, जिस से ग्रॅंग्रेज़ी कोचीन बन गया है।

इतिहास में वामिल वामिल या द्रविड देश के चोल पाएड्य और केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात् इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पायड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से आर्थ प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल और केरल की स्थापना कैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता।

## § ११०. सिंहल में आर्थ राज्य, विजय का उपाख्यान

लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी और उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नींव ढाली । सिंहल का नाम सिंहल भी उसी जाति के नाम से हुआ। घरबी शब्द सरन्दीब, पूर्त्तगीज सिलाँको, अंग्रेजी सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे: उन्हों ने उत्तर और पच्छिम के भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था। लंका के उत्तरपच्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी। वहाँ पर आर्थी के पहुँचने का बृत्तान्त भी सिंहकी दन्तकथा तथा बौद्ध धम्में की अनुश्रुति में सुरिक्तत है। कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे ख़ूब मनोरञ्जक बना दिया है।

कहते हैं, कर्लिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही थी। खन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निर्लज भौर निडर भी थी। युवती होने पर वह स्वैरचार और सुख की अभिलाषा से घर से अकेती निकल भागी, और मगध जाने वाले एक सार्थ के साथ हो ली। रास्ते में लाळ रहु र (राढ देश = पिछ सी बंगाल ) के जंगल में एक

१ दे० 🛠 २४।

२. बाळ रह या तो खाट ( दक्सिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राह । बाळ से वही हुई नावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट बाट सिद्ध होता है, पर

सिंह ने उस सार्थ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कम्या सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाह और सिंहबल्ली रक्खे गये। बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ और वहन के साथ निनहाल चला आया। चस का बाप सिंह उस की तलाश में बंग के प्रत्यन्त (सीमान्त) गींवों को बजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंहबाह ने उसे मार डाला। इधर राजा की मृत्यु हो गई। तब सिंहबाहु वंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह-पुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय बड़ा उच्छ-क्कल था, और प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दृष्ट साथियों और उन की श्वियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया। विजय श्रीर उस के साथी सुष्पारक ( सोपारा, कोंकगा में ) पहुँचे। वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताब से तंग आ उन्हें निकास दिया। वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यत्तों का राज्य था। विजय ने यत्त राजपुत्री कुवरुणा या कुवेणी से ब्याह किया, किन्तु पीक्षे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पाएड्य राजा की कन्या को ज्याहा. और सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर श्राइतीस बरस तक धर्म से राज्य

कहानी के पहले बंग से वह राढ मतीत होता है। यह कहानी दीपवंस ह तथा महावंस द में है। पहला बंग-सार्थ का सीमान्त वंगक में से गुज़रमा भादि-केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की व्याक्या तो वह भी हो सकती है कि वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही लाउ जा पहुँची। पर महावंस की कहानी में सामअस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जहाज़ दिशामृद हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रहा। किन्तु धसामअस्य स्पष्ट है, और कहना पहला है कि ये निरी कहानियाँ हैं।

किया। उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपितस्सगाम, विजितगाम, उरुवेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं।

इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह बलम गया है। तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आयों का प्रवाह पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-किलंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्र-कोंकण की थी; और उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी। निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रवल था, क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आर्य है और वैदिक संस्कृत के बहुत निकट। यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड और सिंहल में आयों का आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ (१८४ ७), और उसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामुद्रिक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था।

### **९ १११. दक्खिनी राष्ट्रों का सिंदावलोकन**

पाण्ड्य चोल केरल श्रीर सिंहल राष्ट्रों की श्रापना से आर्थ और द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से या और पहले से हुआ या और जिस से भारतवर्ष एक देश बना श्रीर उस का एक इतिहास हुआ है।

विन्ध्यमेखला के दिन्खन आयों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की कम से खापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि हालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरकी भाग अधिक विकट है, पिच्छम तरफ नर्मदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आयों ने पहले-पहल विन्ध्य के पिच्छमी छोर को पार किया, फिर वे कमशः पूरव बढ़ते गये। विन्ध्य के दिन्खन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है (\$ ३२)। वहाँ से वे धीरे धीरे शूर्णरक

प्रदेश वा कोंकण की तरफ जाने लगे ( § ३७ )। उस के एक धारसा पीछे आयों की एक दूसरी और प्रवल विजय की लहर ने विद्रभं और मेकल राष्ट्रों की स्थापना की ( § ३९ ), जिस से विन्ध्यमेखला का पश्चिमार्ध पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विदर्भ द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी विहार ( अंग देश ) से आयों की एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए कर्लिंग—उड़ीसा के तट—तक जा पहुँची ( § ४१ )। विहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्थामाविक था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोंड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का रास्ता बच जाता है। मेकल और कर्लिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरवी भाग माड़खर में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं।

उस के बाद दिल्लाण कोशल की बारी आई (६५१)। वह प्रदेश एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयें का प्रवाह भरता रहा। चेदि, दिल्लाण कोशल, कर्लिंग, अंग और मगध (६६३५, ५९) के बीच चारों तरफ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ बनी रहीं। उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संसर्ग से बचाये रक्ला।

उधर गोदावरी-काँठे के साथ आयों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं।
मूळक अश्मक के आर्य राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (१ ५५)। बाद में
अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा मृतिब या मृषिक राष्ट्र, तथा अश्मक
के दिक्खनपूरब आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आर्य अश अपेच्या कम था, तो भी आर्यों का सम्पर्क और सान्निध्य इन जातियों के
राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सह्याद्रि की दूनों के रास्ते आर्यों का
प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच गया। साहसी
तापस और ज्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट और तम्बपन्नी-दीप तक जाने
आने लगे।

अन्त में दो नई बहरों ने चोल पारहय और केरल राष्ट्रों की तथा सिंहता की स्थापना की। पाँचवीं शताब्दी ई० प० के अन्त में यह सहर एक तरह से व्यपनी व्यन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई: " इस के बाद भी नई लहरें आ कर पहली बस्तियों को पृष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के पूर्वी माग चौर उस के दक्खिन गोहावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दर्गम प्रदेश नदी की बाद में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने बाली जातियाँ सभ्यता के संसर्ग से बहुत कुछ बची रहीं। उन की बहितयाँ ऋटकी या जंगल के राज्य कहलाने लगी।

### ग्रन्यनिर्देश

पुराखपाठ, सम्बद्ध धंश।

बुo ईo, ब• १ ।

जायसवाल---रीग्रनाक धीर मीर्व कावगयता, ज० वि० श्रो० रि० सो० १, 90 80-118 B

त्रo हिंo, च॰ २ ।

का॰ व्या० १, २ । पाषका-राष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, किन्त दे० @ २४।

रा० इ० पु॰ १११-१३६, १४१-१४७। का॰ व्या॰ तथा इस में मगध-बबन्ति का इतिहास सिंहकी बीद अनुसति के अनुसार है। उस के विषय में

वे॰ # २२।

कैं० इ०-- घ० १३. १४ ( पारस ), २१ ( सिंह्स )

हिं० रा०--- §§ २१, २३, ४० ४।

प्राचीन पारस और पश्चिमी पृशिया के विषय में---

१ दे० % ३२४।

हाल-पन्त्र्येट हिस्टरी आँव दि निधर ईस्ट (पन्डिम पृशिया का प्राचीन इतिहास)।

इन्साइक्कोपीविया त्रिटानिका, १६ संस्क॰, में पशिया (फ्रारिस) विषयक केस का इति-इास प्रकरका । किन्तु शक संगोध-मूलक हैं, यह बात अब नहीं मानी जा सकती ।

प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूवों के विषय में-

जोवनजी जिं मोदी—श्रली हिल्टरी श्रॉव दि हम्स ( हूर्यों का प्राचीन इति-हास ), जिं वर्ष राव एवं सोव, सं ७० ( बि॰ २४ की सं ॰ ३,— १६१६-१७ );—श्रवस्ता में हुर्या, सं ॰ स्मा ० ए० ६४ प्र ।

सिल्ट्यां लेवी—संदूत पशियन स्टडीज़ (अध्य एतिया-विषयक विमर्श), ज॰ १७ प॰ सो॰ १६१४, प्र० ११३ प्र।

स्टेन कोनौ--लोतन स्टडीज़ (स्रोतन-विषयक विमर्श), वहीं, पृ० ३३६ प्र;
--फ्रीन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज़ ऐंड देयर प्रेस इन दि
हिस्टरी आँव सिविलिज़ेशन (भारतीय शक राजवंश और उन का
सम्वता के इतिहास में स्थान), मॉडर्न रिव्यू, अप्रैस १६२१।

कृष्णस्वामी ऐयंगर—भारतीय इतिहास में हूच-समस्या, इं० आ० १६१६, ए० ६३ प्र।

मोदी के सिवाय भन्य सब खेखकों का यही मत है कि बाचीन काख में हुख भीर सासार भएताई पर्वत के पूर्वेश्वर ही रहते थे।

मथुरा-दिश्वी-परेश के सामरिक महत्त्व तथा विकल्प और दक्किन के शस्तों के विकय में---

भारतभूमि, ४० ४१-४४, १६ ६, १२।

#### तेरहवाँ प्रकरण

# पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति

§ ११२, पूर्व-नन्द-युग का वाङ्मय

न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार और वाङ्मय के चेत्र में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्यों ने अपने प्रक्रम मौलिकता और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया।

#### अ, सूत्र-ग्रन्थ

उत्तर वैदिक वाङ्मय के वेदाङ्गों का परिचय पीछे (\$ 50) दिया जा चुका है। इस समय उस वाङ्मय में एक नई और अद्भुत शैंजी चली जिसे सूत्र-शैंली कहते हैं। सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संतिप्त वाक्य जिस में बहुत सा अर्थ समाया हो। यह शैंजी उस समय न केवल वेदाङ्गों में प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिति के प्रन्थ में पाराशर्य के बनाये मिद्ध-सूत्र तथा शिलांजि के नटसूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि

१. श्रष्टाभ्यायी ४, ३, ११०।

नाट्यकला जैसे विषय भी सुत्रबद्ध होने लगे थे। खर्य पाणिनि की अदाध्यायी में सम्न-शैली की पूर्णता की परा काष्ठा है। बोड़े से बोड़े और अत्यन्त सनिश्चित परिमित शब्दों बलिक अज़रों में अधिक से अधिक अर्थ रखने क. जो नमूना उस में है, वह एकद्म चिद्वतीय है। चर्च विगाड़े विना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती। पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, वैसा ही उन का व्याकरण भी। किन्तु यह भली भाँति समम लेना चाहिए कि अष्टाध्यायी की पूर्णता केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती। वे एक ऐसा मन्थ लिख सके इस का अर्थ यह है कि अनेक पीढियों से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था-वाक्यों और शब्दों की बनावट की जाँच (ब्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल वातु छाँटे गये थे, फिर उन के परिवर्त्तनों का ध्यान से निरीक्तण कर तथा उस निरीक्तण के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उन के गण बनाये गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अञ्चाध्यायी अनेक पीढियों की क्रमिक और सामृहिक चेष्टा का परिगाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पर्ण बस्तु तैयार कर सके।

किन्तु पाणिनि का ज्याकरण वेदाक में सिम्मिलित नहीं है, यह एक स्वतन्त्र प्रनथ है। वेद की अथवा छन्दस् की भाषा के नियम वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस् की भाषा की अपेचा लैकिक भाषा की ओर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि ज्याकरण का आरम्भ एक वेदाक्क के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शास्त्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी।

किन्तु सूत्र-प्रत्य कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन प्रन्थों की छोर जाता है वे वेदाङ्गों में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः धर्म-सूत्र हैं। पीछे (१०८) कह चुके हैं कि उन (कल्पसूत्रों) में धार्यों के व्यक्तिगत मारिकारिक और सामानिक जीवन तथा विसेषतः अनुस्ठान के मिनम हैं।
महत्ते अमेसूत्र सन चरकों और सालकों की उपान के । अधारमार्थ में किसी
चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम दिना हैं। उस
के उदाइरण में महामाय-कार पत्रसाल ने (लग० १७० ई० पू० में, दे० नीचे
ह ६५०) काठक, कालायक, मौदक, पैन्पलादक, और आधर्वण धर्मसूत्रों के नाम
सिये हैं। इन सन को पत्रसाल ने वर्मशास भी कहा है। आज इन में से कोई
भी उपलक्ष्य नहीं है। इस परिगणन में सन से पहले कठ शास्त्रा के धर्मसूत्र
का नाम है जो शायद सन से पुराना रहा होगा। कठ जाति का प्रदेश पञ्जाव
के आधुनिक मान्ता में थार। इस समय प्रकाशित धर्मसूत्रों में से वैद्यानस धर्मप्रश्न (नारायण-पूजा-परक पीछे प्रतिप्त अंश को छोड़ कर) सन से पुराना
है, और वही एक ऐसा है जो अपने करूप में सिन्मिलित है। वाकी सन स्वतन्त्र
हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे हैं।

बाद के संस्कृत बाङ्मय में मनुस्मृति विष्णुस्मृति आदि जो स्मृति-प्रनथ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निभेर हें, यद्यपि उन में एक और धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (६१९०) देखेंगे। स्मृतियाँ का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है—उन में उन कानूनों का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से नियमित होता आया है। इसी लिए उन के एक मुख्य स्रोत-रूप धर्मसूत्रों के विषय से हमें परिचित होना चाहिए।

धर्मसूत्रों के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य का जीवन चार आश्रमों में बँटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक

१. चरकेश्यो धर्मधत् -- ४. २. २६।

न. दे० कपर § ७७ का तथा नीचे § १२१।

अनुष्ठामं और जीवन का संचात्तन किसं शकारः होना न्वाहिए, इसी नाः ने विकेचन करते हैं। इस विवेचम में वे यह भी नहीं भूतते कि समास के सब मनुष्य एक ही दर्ज़े के नहीं हैं, नाब की जीवनयात्रा का सार्ग एक ही नहीं हो सकता । और इस लिए वे समाज की मोटे तौर 'पर वर्णी में बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानों और कर्राव्यों की विवेचना वर्श-कर करते हैं । उसी प्रसक्त में वर्णा के परस्पर-सम्बन्धों का विचार का खाता है । जीवन-सात्रा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और अद्भाद होता है, जिसे अनुष्या के उत्तरा-धिकारी करते हैं; इस प्रसङ्ग-में वह विवेचना आ जाती है कि कीन ठीक उत्तरा-धिकारी या वांबाद होता है, और उसे दाय-भाग किन नियमें से मिलना चाहिए। ज्ञांत्रिय वर्ण के धर्मी का विचार करते हुए राजा नामक विश्वन ज्ञांत्रिव का प्रसङ्घ आ जाता है, अमेर उस के लिए कुछ आदेश दिये जाते हैं। वैद्यानस वर्म-प्रश्न में वैसा प्रसङ्ग नहीं है, पर पिछले सब वर्मसूत्रों में है 🕆 वर्म का करका घन होने पर यें धर्मशास श्रायश्वित की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्वित की मदव के लिए राजन्य एड की भी जक्रत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के विचार-तेत्र में नहीं आ पाते: उन के राजवर्ग में वही बातें रहतीं हैं जिन का धर्म की दृष्टि से राजा के भ्यान में लाना जावश्यक है—जैसे नमृते के लिए, कि आर्थी के युद्ध में विषेते वाण चलाना या निः-शस्त्रों और शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को युत् और समाहय ( जानवरों की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना ) पर नियन्त्रण रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना चाहिए, राजा को प्रजा से निश्चित और नियमित बील-माग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के रक्तण-सप सेवा के बदले में ली हुई उस की भृति है, इत्यादि इत्यादि ।

धर्मसूत्रों और स्मृति-प्रन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से विद्वानों ने किया है। कुछ बरस पहले तक जन में से डा० जीली का मत

१. दे० बीचे 88 १३४, १३४ ऋ, १३४ ऋ।

अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु शीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर न्यारूयानों में उस विवेचना को और आगे बढ़ाया है; और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को बाधित करती है। डा॰ जौली के मत से, डपलभ्य धर्मसूत्रों में से गौतम अन्दाजन छठी या पौचवीं शताब्दी ई० पू० का है, बौधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब ५वीं या ४ थी शताब्दी ई० प्० का, और वासिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल भापस्तम्ब के विषय में जीली से सहमत हैं; उसे वे भन्दाजन ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते । वह उन के मत में ३५०-३०० ई० पूर्व का है, छौर २०० ई० पू० के करीय उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मृत बौधायन अन्दाजन ५०० ई० पू० का-- त्रापस्तम्ब से पहले का--था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। बासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है। इस प्रकार १०० ई० पू० तक धर्मसूत्रों का निर्माण या संस्करण-सम्पादन होता रहा। इन का आरम्भ ७ वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। पूर्व-तन्द-युग को इस उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-प्रनथ उत्तर वैदिक वाङमय का चन्तिम अंश हैं।

### इ. सुत्तों के निकाय

जहाँ वैदिक वाङ्मय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा था, वहाँ पालि बौद्ध वाङ्मय का भी यही नवयौवन-काल था। बौद्धों की दूसरी संगीति निर्वाण के सौ बरस बाद वैशाली में हुई। बौद्ध सुत्तों के निकाय (समृह, संहिता) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान धर्मसूत्र निकायों के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अंश में पीछे के हैं।

### उ. अर्थशास्त्र

किन्तु वैदिक और बौद्ध धार्मिक वाङ्मय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक वाङ्गय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धर्म के वाङ्गय की तरह कर्ष के वाक्मय का भी व्ययना स्वतन्त्र और विस्तृत चेत्र था। जातकों में वर्म और अर्थ में निपुर्य व्यमात्यों का उक्लेख है, उसी प्रकार आपस्तम्ब वर्मसूत्र में वर्म और अर्थ में कुशल राज-पुरोहित का । इस से यह सिद्ध है कि व्यापस्तम्ब के समय तक अर्थशाल एक स्वतम्त्र विद्या के रूप में वर्मशाल के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के व्यन्तिम भाग में कौटिल्य ने व्यपने अर्थशाल में अर्थ का लच्चा थों किया है— मनुष्यों की वृत्ति (जीविका या जीवनचर्या) ही अर्थ है, यानी मनुष्य-सहित भूमि (मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के साधन); उस पृथिवी (व्यर्थात् मनुष्यों के जीविका-साधनों) के लाभ और पालन का उपाय-रूप शाल (क्यान) अर्थशाल है।

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अर्थशास्त्र के अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले—महाजनपद-युग से पूर्व-नन्द-युग तक—भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्रदाय (वैदिक करणों के सहश) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय अर्थशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उद्दर और विकास के लिए चार शता-ब्दियों का समय कूता जाता है। उस हिसाब से अर्थशास्त्र का उद्दर कम से कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा। उस शास्त्र के आचार्यों के मानसिक चितिज में अपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता है—

आन्वीत्तकी त्रगी बार्ता और दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानवां (मानव सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दण्डनीति ही,—आन्वीत्तकी त्रयी का ही विशेष है। बाईस्पत्यों का मत है कि वार्ता

१. श्राप २. १. १०. १४।

२. ऋर्थ १४.१।

इस विवेषता से स्पष्ट है कि उस समाय विवेक काइया (अयी) के आतिरिक्त दर्शनः (करिशास) तथा अनेक बौकिक ज्ञानों का उद्य हो चुका था। दर्शन अभी तक तीन ही थे—सांस्य, योग और लोकायत (= वार्वाक, पूर्ण नास्तिक)। किन्तु बुद्धदेव और महार्वास्त्वाणी आदि ने आर्यावर्त्त के विचारों में जो खलवली पैदा कर दो थी, उस से इस से अगले युगों में स्पष्ट और विश्व द्वार्शनिक विचार की खड़ी 'उत्तेजना मिली। बाईस्पत्य और औशनस जैसे विचारक सम्प्रदायों की हिष्ट में त्रयी या वैदिक बाङ्मय की कुद्ध भी कीमत न थीं, उन की हिष्ट एक इम लौकिक थीं। कोटिक्षय अर्थशास्त्र के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि उम्बद्धार अर्थात्व ह्याबहारिक कानून अर्थशास्त्रियों की विवेचना का एक विशेष विषय था। धर्मशास्त्र में भी कुद्ध कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून—केवल धार्मिक अनुष्ठान-सम्बन्धों वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उद्धावन का द्वा प्रायश्चित्त होते थे। समाज के आर्थिक और राजनैतिक ज्यवहार—अर्थात् दोवानी और कौजदारी कानून—सब अर्थशास्त्र के विषय थे।

१. ऋर्थ०१,२।

ं साम ऋष् और युर्जुः तीन वेद त्रची हैं। अधवंतिष् प्रजीर इतिहासवेद य संबं विद हैं। शींचा कल्प छ्याकरण निर्हेक छुन्द-चयन और उयोतिष ये अक्रिके

ेशह जियीधर्म चारों वेसी कोर आश्रमों ('तमाम मेंनुज्यस्तिमीज ) की अपने वैसे में स्वापित करने से उपवामी है। ( अवै० १ दे ) भ

इस्रासे मतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप में थी। किन्तु दूसरी जगह कहा है—पुराण इतिष्ठता (घटनाओं का इस्रान्त) आख्यायिका उदाहरण (टप्टान्तरूप कहानी) धर्मशास्त्र छोते अर्थशास्त्र यह इतिहास है (वहीं १,५)। इस से पाया जाता है कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत अर्थशास्त्र का भी, मूल इतिहास में था, दोनों उसी के फल समभे जाते थे।

और इतिहास-विषयक वाक्स्य भी ५ वीं शताब्दी ई० पूर्म में विद्यमान था, इस के निरिचत प्रमाण हैं। आपस्तम्य पुराण से कौर विशेष कर मिन्यत पुराण से उद्धरण देता हैं। वे उद्धरण महाय उपु ब्रह्मण्ड प्रम् और हिर्विश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, और विद्यमान मिन्य-पुराण में वे नहीं हैं। इस से एक तो यह सूचित होता है कि इन पुराणों के विशेष अंश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्य से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सन्म-वाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, और उन में से एक मिन्यत भी था;—पुराण

१। आपा १, ६, ६६, १६; १, १०, २६, ७; २, ६, २६, ६-४; २, ६, २७, ६-६ १-

पूरी विवेचना के बिए दे० प्रा० श्र०, ए० ४३-४२।

एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था । तीसरे, पुराख का मूल द्यर्थ था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण द्यौर मविष्यत् परस्पर-विरोधी शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत् तभी हो सकता था जब पुराण शब्द का मूल अर्थ उस में से गुम हो चुका हो। फलतः इस समय तक पुराग शब्द इतिहास-प्रनथ के अर्थ में योगरूढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग अलग पुराण-प्रनथ बन चुके थे । पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक का या श्रिथिसीमकुष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ मिनिष्यत् में बाद का । आजकल सभी पुरालों में वह मविष्य अंश है, और स्वयं मविष्य-पुराल मिला-वट के कारण सर्वथा अष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे पुराणों ने मविष्यत्-पुराण से भविष्य अंश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्भृत किया है, उस युग तक उन में वह चंश न था, तथा मविष्यत् एक अलग पुराण था।

## ल. रामायण और भारत

वाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर रामायण का काञ्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का पुनः-संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब इमें मिलता है। किन्तु उस पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य श्रंश श्रव भी ५ वी शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात-अर्थात् उस में की घटनाओं के वृत्तान्त-विषयक अनुश्रुति—पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि के भौगोलिक नाम श्रोर निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ई० प्० तक के हैं; कुछ धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के हैं - जैसे राम के अवतार होने का विचार जो कि रामायण के प्रधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का

बड़ा श्रंश—विशेष कर उस का समाज-चित्रग् — ५ वीं शताब्दी ई० पू० का है। उस में हमें ५ वीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय समाज के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक श्रीर धार्मिक जीवन का श्रम्छा चित्र मिलता है।

महाभारत का—या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का—भी एक आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आधलायन गृह्य सूत्र में उल्लेख हैं । बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है।

#### ए, भगवद्दगीता

भगवद्गीता के विषय में भी तेलंग, टिळक और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसं प्रामाणिक श्राचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ उपनिषदों में श्रीर दूसरी तरक सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाश्रों में दीख पड़ती हैं: विस्तृत अनेकमार्गी दार्शनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। दूसरी तरफ, बौद्ध दुर्शन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी शताब्दी ई० तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी ई० होना चाहिए । जायसथाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट शुंग-युग के विचार दीखते हैं<sup>र</sup>। रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनो पत्तों के सममौते के तौर पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़ताल करने के बाद मुक्ते स्वर्गीय रामकृष्ण भएडारकर के मत के श्रागे सिर भुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दार्शनिक विचार ( पड्-दर्शन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिळक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि 'गीता के विचार खूब परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं

१. श्रार्व० ३. ४. ४।

२. नीचे ु १४४।

दिस्ताया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दर्शन-प्रन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी।"

अपने इस तर्क के विषय में जहाँ अब मुक्ते यह कहना पड़ता है कि केवल ''दिल के खुश करने को...यह ख्याल श्रन्छ।'' था, वहाँ भण्डारकर की युक्तिपरम्परा अकाट्य प्रतीत होती है। भगवद्गीता का वासुदेव के पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध है; वह पूजा चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचित्तत थी सो खुइकनिकाय के अन्तर्गत निदेस नामक प्रनथ से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ई० पू० तथा पहली शतब्दी ई० के ष्प्रभिलेग्वों और वाङ्मय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है 1 इस पिछले वाङ्मय में वासुदेव को नारायण तथा विष्णु का अवतार कहा गया है, और उस के चार ब्यूह अर्थात् मूर्च रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की कल्पना है. श्रीर न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का श्रवतार होने की। वासुदेव जब अर्जुन को अपना विराट् रूप दिखलाता है, तब उस के तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का काल अवतार और व्यृह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए जब कि बिच्यु का सूर्य-देवता रूप अर्थात् अपना पुराना वैदिक रूप बना हुआ था। र

अभिलेखों और वाङ्मय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले में बौद्ध दर्शन-प्रत्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता।

<sup>1.</sup> नीचे §§ १४६, १६६।

२ वै० शै० ४० १३।

उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के धानेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है। सर रामकृष्ण भण्डार-कर के मतानुसार स्वेताश्वतर उपनिषद् गीता से ठीक पहले की है।

पूर्व-नन्द-युग की वाङ्मियक उपज में भगवद्गीता शायद सब से कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे वड़े मौजूँ ढंग से कीरव-पाण्डव-युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई आधुनिक लखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दिस के मुँह से बन्दा वैरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था।

### § ११३. धर्म और दर्शन

बुद्ध महावीर और उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धारायें इस युग में और पुष्ट होती गईं। उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजायें और अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी इं० पू० में प्रचलित थे। पाणिनि की अदाध्यायी (५,३,९९) से सूचित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, और उन से अपनी जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे। खुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यों वर्णन है 9—

"बहुत से श्रमण श्रौर ब्राह्मण ऐसे हैं जो ब्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, या वासुदेव का, या बलदेव का, या पूर्णभद्र का, या मिला का, या श्रामन का, या नागों का, या सुपर्ण (गरुड़) का, या यत्तों का, या श्रासुरों का, या

महानिद्देस ए० ८६ (सु० नि० ७१० पर )। स्व० रा० गो० भंडारकर ने वै० शै० ए० १ पर इस का जो अनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू में तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं।

गन्धवें। का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाश्चों का।"

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूर्य चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति-देवताओं के नाम हैं, दूसरे, यक्षों असुरों गन्धवीं आदि कल्पित बुरी आत्माओं और हाथी घोड़े कीए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे, वासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पूजायें एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराओं में विवेक करना चाहिए।

महाभारत और अन्य पिछले वाङ्मय से जाना जाता है कि वासुदेव कृष्या और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यझों की हिंसा कर्मकाएड और सूखे तप के विरुद्ध उठी थी रे, भिक्त और अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, और जिस के धर्म का भगव-द्गीता में उपदेश हैं। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्थ पैदा हो गया था; उस पन्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, और निदेस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग में और इस एकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों कर्मकाएड और देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धर्म भिक्तप्रधान आस्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार प्रधान अनीश्वरवाद। इस एकान्तिक धर्म का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ। भगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। इस लिए यहाँ उस के विचारों का संचेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा।

९. नीचे § ११६।

२. **उ.पर** 🖇 ७० ।

भारतीय विचार और दर्शन के क्रमविकास को समभने के लिए भी गीता का बड़ा महत्त्व है, बशर्से कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो।

गीता के उपदेश का धारम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य श्रीर श्रनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना चत्रिय का धर्म है, उस की हिंसा से उसे कोई पाप नहीं लगता। सुख-दुःख लाभालाभ और जयाजय का विचार न कर कर्तव्य कमे में जुटना चाहिए। इसे सांख्य का मत कहा गया है: श्रीर इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनाओं नासनाओं से हटा कर फल की आकांचा न करते हुए कर्त्तव्य कर्म करना चाहिए: उस से स्थितप्रज्ञता होती है; और स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा की पा लेता है। किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन और इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। सांख्यें का मार्ग ज्ञानयोग का है, और योगियो का कर्मयोग का। यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, प्रत्युत यह के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलंकारिक यज्ञों का वर्णन किया गया है-इन्द्रियों और विषयों का संयम की श्राग में हवन करना ही यज्ञ हैं; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ श्रादि ही वास्तविक यज्ञ हैं। कर्मकाएड वाले यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग--- ज्ञान-यज्ञ का मार्ग-है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। ज्ञानपूर्वक श्रीर सन्यास श्रर्थात् त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता। इस प्रकार फलों की आकांचा न कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है और योगी भी; वह अपने मन को एकाप्र कर श्रात्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्म-रूप हो जाता है, सब जगह भगवान को ही देखता है।

यहों के विषय में गीता के उपर्युक्त विचार बिलकुल उपनिषदों के से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी पहुँच चुके थे ।

१. अपर ह दश ड ।

इन्द्रियों और मन के निमह और सन्मास अर्थात् त्याग-भाव के द्वारा निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कर्तव्य को पहचानना, श्रौर कर्म सोग--यह सब एक शुद्ध कर्तव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग है जिस में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल दिया गया है - सांख्य और योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपर्वक बचाया गया है। आगे छ: अध्यायों में भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन है। इस का सार यह कि अपने को भगवान के अपित करने और भगवान में जीन कर देने से निष्काम कर्म की भावना सहज ही में जाग उठती है। भगवान् संसार में सर्वे।त्तम है। भगवान् में ध्यान लगाने से खियाँ वैश्य और शुद्ध भी मुक्ति पाते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान को पा लेता है। अक्त बढ़ा की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति मुंडक उपनिषद् भें भी कही गई है, श्वेतारवतर में वही अन्तर बहा देव कहलाया है। और गीता में उस अञ्यक्त ब्रह्म को भगवान कृष्ण कह कर एक स्पष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया है। ध्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है।

इसी प्रसंग में भगवान के स्वरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार किया गया है। भगवान की प्रकृति अष्ट्रविध है--पञ्च भूत, मन, बुद्धि और अहंकार; जीव इन सब से अलग है। देह देल है, और जीव देवह: भगवान भी सब चेत्रों का चेत्रज्ञ है। यह चेत्र श्रीर चेत्रज्ञ का विचार श्रनेक ऋषियों ने किया है, श्रौर ब्रह्ममुत्रों में भी किया गया है। श्रागे द्वेत्र के २१ तत्व गिनाये हैं। उन में से २४—पञ्च भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त (प्रकृति), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय-वही हैं जिन का उस दर्शन-पद्धति में वर्णन है जिसे

मुगडक उप० २. २. ३।

श्वेता० उप० १. १४।

अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी सात—इच्छा द्वेष आदि—वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य और वैशेषिक नाम नहीं दिये। वैसे गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन विलक्कल सांख्य का सा है; सब कर्म प्रकृति करती है, और आत्मा निश्चेष्ट साची मात्र है, यह भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है। ब्रह्मसूत्रों से गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्व रज तम—प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है।

इस प्रकार गीता की सब धर्मिविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों पर, या सृष्टितत्व और कर्तव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दर्शन-प्रन्थों पर निर्भर है। बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमार्ग के अर्थ में और योग शब्द कर्ममार्ग के अर्थ में बर्ता गया है। इन दोनों मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो जुका था। यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कुष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी।

दूसरे पन्थों की तरक गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्योंकि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान् की ही पूजायें हैं।

"मुफे जो जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ।"
"जो दूसरे देवतात्रों के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे
श्रविधि-पूर्वक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं।...जो करते हो, जो खाते
हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे श्रर्पण कर के
करों ।"

१. भगवदुगीता ४. ११; ६. २३, २७।

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्थों और पूजाओं को अपने में जल्ब कर लेने में सफल हुआ।

उपनिषदों श्रीर गीता ने एवं बौद्ध श्रीर जैन सुधारों ने वैदिक यक्कों के कर्मकाएड-मार्ग को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया था। खास कर गृह्य संस्कारों श्रीर श्रनुष्ठानों के रूप में उस की जो विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में श्राज तक बहुत कुछ चली श्राती हैं। थोड़े बहुत श्रनुष्ठान के बिना किसी समाज के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मूढ विश्वासों पर निर्भर हो चाहे सुन्दर श्रादशों पर, कुछ न कुछ श्रनुष्ठान प्रत्येक समाज के नियमित जीवन के लिए श्रावश्यक है। किन्तु वैदिक देवताश्रों की गहियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था। गृह्य सूत्रों में विष्णु श्रीर शिव ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरएयकेशी श्रीर पारस्कर गृह्य सूत्रों के श्रनुसार विवाह में सप्तपदी के समय विद्या की ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि श्रापस्तम्ब श्रीर श्राधलायन में उस का नाम नहीं है।

कद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद् ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था, तो भी गृह्य सूत्रों में वह वही पुराना डराबना देव हैं। आश्वलायन, हिरप्यकेशी और पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के बाहर शूलगब नाम का यहां किया जाता हैं<sup>2</sup>, िस में कद्र को बैल की बिल दी जाती है। उस यहां का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और वपा से कद्र के बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-ब्रज में किया जाता है।

हि० गृ० सू० १. २१. १, २; पा० गृ० सू० १. द. २ । पारस्कर एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस स्त्र-अन्थ का नाम पड़ा है । वह देश पिछ्ठम में था; सिम्ध के थर-पारकर ज़िले में शायद वही नाम विद्यमान है ।

२. ऋाश्व० ४. ६: हि० २. मः पा० ३. म ।

पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ ( घाट ) वन गिरि रमशान गोष्ठ आदि लॉंघले समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ या कोई धन्य भयानक वस्तु दीखने पर विशेष मन्त्रों से ठद्र का ऋमिमन्त्रण किया जाता है । ठद्र भव आदि देवताओं की की कदाणी मनानी धादि के नाम गृद्ध सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का नहीं। विनायक का धर्य बुरी धातमा है—भूत की तरह। मानव गृद्ध सूत्र में चार विनायकों के नाम हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें बही निकम्मा हो जाय।

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, और उपनयन आदि संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी रामायण (१.३७) में स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अग्न और गंगा का पुत्र था, और कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्तिकय हुआ। स्कन्द की पूजा अगले ज्माने में हम बहुत देखेंगेर। अग्नि की शिव का रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया।

# श ११४. आर्थिक जीवन और राज्यसंस्था का विकास आ मौतिक निकाय वर्ग या समृह—प्राप श्रेणि निगम पूग गण आदि

पीछे ( ६६ ८४-८५ ) हम श्रीण निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर चुके हैं । वे मूलतः आर्थिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और

<sup>1</sup> पा० गृ० स्० ३. ११. ७—१६; मानव गृ० स्० १. १६. ६—१४; श्राप० १. ११. ६१. २१।

२. श्राञ्च० ३. ७. ४—६; १. २. ६।

६ नीचे ६५ १८६।

श्र. निकाय शब्द के बिए दे॰ श्रष्टाश्यायी ३. ३. ४२, ⊏६।
 ५६

राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक प्राप्त-संस्था उन सब का भी आरिम्भक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाङ्मय में इन वी जातिवाचक संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह और वर्ग थीं। न केवल महाजनपद्-युग में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और राज्यसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या निकाय ही रहे। इन निकायों का और इन के कार्यों और शिक्तयों का विकास भारतीय राज्यसंस्था और समाज के विकास की भित्ति है।

पूर्व-नन्द युग के ठीक अन्त में हमें उन मौिलक निकायों या समूहों के विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक परिपक दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेषि और निगम पिछले युग की संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों (काक्श्रों) की श्रेषियां बन जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त छाषक विश्वक पशुपालक कुसीदी (साहकार, रूपया उधार देने वाले)—सभी की श्रेषियां संगठित पाते हैं । बिखर कर रहने वाले छाषकों का श्रेषियों में संगठित होना सामृहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है।

श्रीण और निगम आर्थिक समृह थे। अपने अन्दर के समृचे सामृहिक जीवन का सद्धालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ अनेक श्रिणियों के कार (शिल्पी) विण्ज और अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामृहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी किसी समृह का होना आवश्यक था। हम ने देखा है कि महाजनपद-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समृह भी निगम ही कहलाता था, जिस का यह अर्थ है कि वह विण्ज-निगम का ही बढ़ाव था। पूर्वनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट

१ गीत० ११ २१।

कप से नये निकायों या समूहों का उत्य हो गया था जिन्हें पून या गण कहते थे। श्रीण में अनेक कुलों के किन्तु एक ही जोविका बाले व्यक्ति रहते थे, पून विभिन्न कुलों के और विविध जीविका वाले (अनियतवृत्ति ) लोगों के समूह थे। इस प्रकार एक पून में अनेक श्रीण में रह सकतीं थीं। श्रीण का दायरा आर्थिक था, पून का प्रादेशिक। गण शब्द का कई बार पून के अर्थ में भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अर्थ में जारी था?। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाला निकाय पीर कहलातो था।

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक प्रबन्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थी। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कार्य थे। वे कार्य शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legislative) थे। न केवल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम होता है। यदि कोई स्त्री जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूग के और श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। अर्थात् जिस श्रेणि जिस पूग जिस राजा के अधिकारचेत्र में वह हो उन की अनुमति पाये बिना उसे भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था।

१ नानाजातीया श्रानियतवृत्तयोऽर्थकामप्रधानाः संघाः प्राः— काशिकावृत्ति, श्रष्टाध्यायी १.३.११२ पर। जाति शब्द काशिका के जमाने का है, प्रस्तुत कास तक सातियाँ सर्थात् जातें पैदा न हुई थीं, न उन का विचार ही या; इस लिए प्रा के लच्च में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है।

२. श्राप् १. १. १. ४ में निगम का वही अर्थ करना चाहिए न कि शस्ता।

अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समुहों की समार्थ या न्यायालय स्वयं करते हो थे-यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्य और इस की स्त्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदाहरण है । किन्तु राजकीय न्यायालयों (विनिष्चमों, विनिष्क्षयों वा विनिष्चयदानों) में भी न्याया-धीश ( विनिच्चायिक या बोहारिक = ड्यावहारिक ) के साथ विचार करने के लिए एक सभा या उम्बहिका ( बद्वाहिका = जुरी ) बैठती थी. और उस उद्ध-हिका में प्रत्येक वर्गी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था।

किन्तु इन समूहों या बंगें का सब से महत्त्व का अधिकार यह था कि वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठहरावों (समय, संवित्) की हैसियत अपने अपने दायरे में कानृत (धर्म या न्यवहार) की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चरितार्थ करने के लिए बाधित होता, जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्में। और व्यवहारों (कानून) के विरुद्ध न हों। कोई बर्गी अपने वर्ग के समय को तोड़ने से दरह पाता था।

हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की परिपाटी खूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के लिए एक विशेष अधिकारी-- आसन-पञ्जापक-- होता था । निश्चित कोरम की उपस्थिति ( गणपूर्ति ) में कार्य होता था। [जिस संघ में पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्रवमा संघ कहलाता, इसी प्रकार दस के कोरम बाला दसवम्म संघ, इत्यादि । विभिन्न कार्यें के लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गीं की आवश्यकता होती थी। ] प्रस्ताव रखने (कम्मवाचा । = कर्मवचन) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) की ज्ञष्ठि ( जित्ते, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग से-एक बार (जितिहतीय कम्म में) या

१. जातक २, ६८०; ४, १४० । वे उस समय के सूव प्रचलित शब्द थे।

तीन बार (जिल्लाहुत्य कम्म में)—दी जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव गैरकानूनी (अवम्म) होता । फिर विधिवत् सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी। मतभेद की दशा में बहुमत से फैसला करने (ये-भुग्यसिकम् = ये-भूगसीयकम्) की रोति थी। सम्मति प्रकट (विवटकम्) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सक्यणजण्यकम्), तथा गुप्त (गूळहकम्) रूप से दी जा सकती। गुप्त सम्मति (गूळहक छन्द) लेने के लिए रंगीन शलाकार्ये होतीं, और सम्मति गिनने वाला (सलाका-गाहापक=शलाका-प्राहक) एक अधिकारी होता। अन्त में अधिक विवादमस्त विषयों को उन्बहिका के सिपुर्द करने की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्रायः अपने समकालीन आर्थिक और राजनैतिक समृहों और संघों की कार्यप्रणाली को समक सकते हैं।

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूग आदि समूहों के समय या संवित् विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ठह-राव होते थे न कि खालो रिवाज-मात्र। और उन के समय-वर्म (ठहराव-कानून) की हैसियत राज-धर्म के बराबर थी।

डक सब बातें हमें इस युग के वाक्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि हुई है। गोरखपुर से १४ मील दिक्खन-दिक्खन-पूरव राप्ती के दाहिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँबे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोदागालों (कोष्ठागारों, अनाज के भंडारों) के विषय में एक सासन (शासन, आदेश) खुदा है। वे कोष्टागार वहाँ तीन महामाणें के संगम पर तियबनि (त्रिवेणी घाट?) मथुरा और चंचु (गाजीपुर?) इन तीन नगरों से आने वाले बोमों को शरण देने के लिए, और विशेष आवश्यकता के समय (अतिगायिकाय) सार्थों के काम आने के लिए बनवाये गये थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों (जान्छनों या अहों) की मोहरें हैं। लिपि भाषा और लेखशैली से सिद्ध होता

है कि वह तीने की पत्री मीर्य युग से पहले की है। वह भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों में से एक हैं। उस से यह सिद्ध है कि पूर्व-नन्द-युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासन-शक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक कार्य करते थे।

इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक भीटे की खुदाई से एक प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद श्रीर ढाँचा प्रकट हुआ है, और उस के दबे खँडहरों के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर लेख है-शहिजितिये निगमशः। वे खँडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से निकले हैं वह अन्दाजन मीर्य युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है. श्रीर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान मार्शल ने निगम का अनुवाद शिलिपयों का निकाय (guild) किया है?। वास्तव में उस अर्थ में हमारे वाङ्मय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, और विना कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे माराल ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति नगरी बौद्ध वाङ्मय में बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पद्म-विपन्न के भिक्ख़ वहीं पर मिले थे। रेवत अपने निवास-स्थान सोरेग्य ( सोरों, जि॰ एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा, जि॰ फर्फ खाबाद ) कन्नीज श्रीर दो श्रीर पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे थे: श्रीर वहीं वैशाली के भिद्ध नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थे ।

१. उस को पूरी विवेचना के लिए दे॰ जा० रा० ए० सी०! १६०७, १. 1 R 304

पूरे क्योरे के ब्रिए दे॰ स्ना० स० इं० १६११-१२ ए॰ ३० पा

३. खु० व० १२।

इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त भीटा अब है। मीटा आजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है: भीटा का शब्दार्थ है खेड़ा-पुराने खँडहरों की देरी। जमना-तट के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का मीटा ही कहना चाहिए। फलत: वह मोहर भी विशाजों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सिहजिति नगरी के निगम की थी, और वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार।

## इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन

उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे। राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी। इसी कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था। युवराज के अभिषेक और अन्य राष्ट्रीय संस्कारों में श्रेणिमुख्यों निगमजेटुकों आदि को विशेष स्थान दिया जाता था।

यह सर्वसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान ऋधिकारी जो राजा की परिषद् अर्थात् मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित होते थे, विद्वान ब्राह्मणों श्रेणि-मुख्यों त्रादि में से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गीं के प्रतिनिधि होते। श्रौर परिषद् प्राचीन समिति के राजकतः की ही उत्तराधिकारियी थी। इसी कारण परिषद् प्रजा की तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी।

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग आदि निकाय जिस प्रकार अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या पुरी का निकाय पौर कहलाता, श्रीर राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, और पार-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने बाला सब से बढ़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन था। पौर-जानपद में धर्म श्रीर अर्थ को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों के, चत्रिय गृह-पतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, और कारुओं व्यापारियों और श्रमियों की श्रीणयों श्रीर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाट्य लोग, रहते थे। यह विषय अत्यन्त विवाद-प्रस्त है। दूसरे विद्वान् पौरजानपदाः से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग' का द्र्यर्थ लेते हैं, श्रीर पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था नहीं मानते। किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समृह (निकाय) कहा गया है, तथा दूसरे उस सं भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-संघ के समय तथा संवित् (ठहरावों) का उल्लेख है, श्रीर उसे ही जानपद धर्म कहा गया है, मुक्ते जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत होता'।

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का श्रंश लेता है वह सेवा के बदले में राजा की शृति है, यह विचार आर्य राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में हम इस का यह मनोरञ्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधर्म की कमाई का भी श्रंश राजा को मिलता है?।

## उ, सार्वभौग आदर्श की साधना

सार्वभीम आदर्श पूर्व-नन्द-युग की विशेष साध थी। इस नये परिवर्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक और राजनैतिक निकाय बन रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक को समूची भूमि पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी सार्वभीम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे चेत्रों वाले राजवंश (१७५) इस नये शिक्त-युग में उन्हें तुच्छ और निरर्थक दीख पड़ने लगे थे। वे अब क्यों बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निर्ध्य अर्थोपदेशक पैदा हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे और निर्वल राजवंशों को बल से वा छल से जैसे बने मिटा देना चाहिए। किए सु भारद्वाज वैसा एक आचार्य था, जिस के मतों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग (६००—४०० ई० पू०) में सार्वभीम आदर्श को वस्तुतः वैसी सफकता

इ. दे**०** 8/8 ३**६** ।

२ गौत० ११ ११।

मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगभ का पहला स्थाबी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दवा कर खड़ा हुआ, सो हम देश चुके हैं।

सार्वभीम आदर्श की साधना में छोटे निकार्यों की स्वतन्त्रता वाधक और सहायक दोनों हो सकतो थी। विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों और मेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी। किन्तु श्रेणियों और निगमों के आर्थिक संगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, और उन्हीं के बल पर इस युग का साम्राज्य खड़ा हुआ था।

§ ११५, 'धर्म' और 'व्यवहार' (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना

छोटे बड़े निकायों वर्गें या समूहों के समयों की जो विवेचना उत्पर की गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं कि पूर्व-नन्द-युग वर्म और अर्थ (राजनीति, व्यर्थनीति) की विवेचना का युग था। उसी युग में पहले-पहल वर्म और व्यवहार व्यर्थात् पारलीकिक और लौकिक अथवा धार्मिक और व्यावहारिक कानून सूत्रबद्ध किया गया। किन्तु इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? और उन का उद्भव और आधार क्या था ? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी। उस विवेचना में समूहों या वर्गीं के सममों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले वर्म और व्यवहार का ठीक ठीक अर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट समम्नना चाहिए।

मनुस्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति आदि स्मृति-मन्यों या धर्मशास्त्रों का कानून हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। ये स्मृतियाँ स्रोकवद्ध हैं; आर कुछ वरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन स्रोकवद्ध स्मृति-मन्थों का ही नाम धर्मशास्त्र था। इन स्मृतियों के कानून का उद्भव क्या था? इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न केवल निर्भर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्ष रूप से किसीन किसी वैदिक शास्त्रा से सम्बन्ध है: और बन बैदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानुनों का विकास हुआ। विष्णुस्मृति अंशतः काठक धर्मसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई विवाद नहीं हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में यह मान क्रिया गया था कि वह एक मानव धर्मसूत्र का पुनःसंस्करण मात्र है: और कि वह मानव धर्मसूत्र भाजकल उपलभ्य मानव गृह्यसूत्र के साथ एक मानव कल्प-सन्न का खंश रहा होगा। यह मत एक तरह से सर्वसम्मत सिद्धान्त बन चका थाः कौटिलीय अर्थशास्त्र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने इस का विरोध किया, और फिर अपने टागोर व्याख्यानों में उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्हों ने दिखलाया है कि धर्म-शास शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने धर्मसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्पृतियों के विषय-तेत्र में धर्मसूत्रों के विषय-तेत्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र की धारा भी आ मिली है, और कि मानव धर्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वैदिक चरगों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मसूत्रों में जो राजधर्म हैं, वे कंबल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं , जिन में देश के समुचे दीवानी और फीजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते। लेन-देन, कय-विकय, रहन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, धृति और दासत्व, सम्पत्ति का खत्वपरिवर्तन आदि विषयक असल दीवानी कानून, एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फीजदारी कानून उन में कहीं भी नहीं है।

उस प्रकार के कानून कौटिलीय अर्थशास के धर्मस्थीय और कएटक-शोधन अधिकरणों में हैं, जा कमशः धर्मस्थों अर्थात् दीवानी मामलों के न्यायाधीशों और कएटकशोधकों अर्थात् कौजदारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। कौटिल्य से पहले भी अर्थशास्त्र के सम्प्रदार्थों में उन विषयों का विचार होता

१. दे ब्रपर है ११२ म ।

चला आता होगा। अर्थशास्त्र का वह सब जौकिक कानून व्यवहार कहलाता था। यों व्यवहार का मुख्य अर्थ इकरार ( contract )-सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कानून में क्योंकि वही मुख्य होता है, इसी कारण समुचे कानून का नाम व्यवहार पड़ गया । महाजनपद्-युग में हम पहले-पहल वोहारिक अमस ( न्यावहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं ---शायद न्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। धर्म प्रायश्चि-त्तीय थे, उन के दूटने पर प्रायश्चित करने से दोष दूर हो सकता था; न्यवहार का उल्लंघन होने पर राजदएड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धर्म और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्त दोनों की दृष्टि में थोड़ा भेद था। ऋर्य जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लाभालाभ की दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की-डिचतानुचित की-दृष्टि से भी देखता था। अर्थ के विचारकों में से बाईस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय नभी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल कालतू समभते थे; और औशनस सम्प्रदाय कं विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभालाभ का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते थे। किन्तु सयाने विचारक धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे।

कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेत्तिक हैसियत गौतम धर्मसूत्र के राजधर्म-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती हैं—

> तस्य च व्यवहारो बेदी धर्मशास्त्राचयक्कान्युपवेदाः पुराखम् । देशजातिकुळधर्मारचाम्नायैरविकदाः प्रमाणम् । कर्षकवियाक्पश्चपाळकुसीदिकारवरच स्वे स्वे वर्गे ।

19, 18--- 29 1

१ दे अपर १ ६२।

२ सपर 🖇 ११२ व ।

"उस (राजा) के लिए व्यवहार, बेद, धर्मशास्त्र, अक्र, उपवेद, पुराख, - और देश जाति कुल के धर्म जो आम्नायों के विरुद्ध न हों, प्रमाख हैं। चौर किसान विश्वज पशुपालक महाजन और शिल्पी अपने अपने वर्ग में ।"?

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है: वेद उस के पीछे है। धर्मशास्त्र अंगों से अलग हैं-अर्थात् धर्मसूत्र वेदाङ्गों से स्वतन्त्र हो जुके थे। पुराण अर्थात प्राचीन इतिहास से भी कर्तव्याकर्तव्य जाना जाता था: आपस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( ११२ ऋ ) कह चके हैं। देश जाति और कुल के धमें। की भी वही हैसियत थी; कुषक कार आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर्ग पर लागू होतीं थीं । देश के धर्म यानी जानपद् धर्म। जाति स्रौर कुल का स्रर्थ सम्भवतः जन स्रौर उन के किरके हैं, क्योंकि इस यूग तक भी भारतीय समाज के कई अश जनमूलक रहे होंगे।

किन्तु देश के श्रीर भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे ? क्या स्वाली उन के रिवाज ? और धर्मशास्त्रों में जो धर्म और अर्थशास्त्रों या व्यवहारशास्त्रों में जो व्यवहार सन्नित किया गया था, उस का भी आधार क्या था ? क्या वे प्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ? अर्थात् क्या एक लेखक के प्रन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ? या उन अन्थों में पुराने रिवाजों का संप्रह और विवेचन था. और वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थो ? दूसरे शब्दों में क्या रिवाज ही कानून था ?

इस प्रकार इस अपने पहले प्रश्न पर लौट आते हैं। यह कहने से कि रिवाज ही कानून या, असल प्रश्न सुलमता नहीं है। क्योंकि रिवाज का अर्थ है पुरानी प्रथा या पद्धति: और पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन

दोसने स्वगी, पहले किसी युग में उसी का स्वारम्भ हुन्या था; स्वीर हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं जब कि धर्म न्यार व्यवहार पहले-पहल सूत्रबद्ध होने लगा था। क्या उन्हें सूत्रित करने वाले शास्त्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं न्यार पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी न्यार क नया वर्म न्यार वन की—या वर्म न्यार में परिवर्तन होने की—भी गुझाइश रखते हैं श्रीर जिस न्यार वक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या बतलाते हैं श्री

हम ने देखा कि गौतम धर्मसूत्र देश जाति श्रीर कुल के वमें को तथा कुषक कारुओं आदि के वगें के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण बतलाता और उन की व्यवहार और वेद के समान हैसियत कहता है। राजा और उस के मन्त्री के विषय में गौतम कहता है कि उन्हें लोक और वेद जानना चाहिए, सामयाचारिक वमें में शिक्तित होना चाहिए। लोक का अर्थ टीकाकार करता है—लोकव्यवहारिसद्ध जनपदादि के धर्म। सामयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है—समय से सिद्ध आचार का। प्रश्न यह है कि वे वगें। की व्यवस्थायें और देश या जनपद आदि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव ? इस प्रश्न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धर्मसूत्रों में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रस्थुत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। बह अपने प्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है—

श्रव हम सामयाचारिक धर्मीं की व्याख्या करेंगे ॥१॥ धर्मकों का समय प्रमाण है ॥२॥ श्रीर वेद भी ॥३॥<sup>२</sup>

१. गौत० मृ १, ११।

२. श्राप० १.१.१. १—३ ।

आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पन्न-पृष्टि के लिए कहता है--यही सामयाचारिक है, यही आयें का समय है , इत्यादि । समय का अर्थ पिछले टोकाकार प्राय: करते हैं-पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था। किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी. इस पर वे प्रकाश नहीं डालते। समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है। उस का यौगिक और आरम्भिक अर्थ है-मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ उहराव ( सम्-त्रय: क्रय का मूल धातु ६) उस शब्द का वही अर्थ उन प्रन्थों में सदा घटता है?। पिछली स्मृतियों में भी हम समय का वही अर्थ देखेंगे । फलतः आपम्तम्ब के अनुसार सब धर्मी का मूल समय अर्थात् ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म सामयाचारिक-ठहराव-मूलक थे; धर्मश्रों का-जिन्हें धर्म या कानून बनाने का अधिकार था उन का-समय या मिल कर किया हुआ ठहराव ही धर्म के विषय में प्रमाण था। पुराने ठहरावों की धीरे धीरे एक पद्धति बनती गई: पर अनिश्चित धर्में। का निश्चय आपस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता था । गौतम धर्म के चेत्र में वेद की धामाणिकता को पहला स्थान देता है. श्रीर परिषद् की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध अर्थी के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें श्रीर पद्धतियाँ स्थिर होती गई, धर्म के शास या प्रत्थ बनते गये, उन प्रत्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के

वहीं १.२.७. ३१; १.४.१२.६ आदि।

२ उदाहरण के लिए श्राप० १. ४. १३. १० में टीकाकार समय का पर्थ करता है-शुश्रुषा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रुषा, दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । पर ठहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक बटता है। इसी प्रकार गौत॰ १८.१० तथा श्राष्ट्रव १. ६. १. में भी।

दे॰ नीचे हुई १४१.१६४ ऋ।

४ श्राप• १. ३. ११. ३८।

१ गौत० १. १-४; २८. ४६-४८ ।

आयों का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बन चुकी थी। बह बड़े रुचिकर ढंग से कहता है—जिस काम को करने से आर्य प्रशंसा करें वह धर्म है, जिस की गर्हा करें वह अधर्म ।

पूर्व-तन्द-युग का कोई अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी उक्त बातों की पृष्टि होती है (दे० नीचे ६ १४१)। इस ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि आरम्भिक जत्थों या प्रामों के घरेलू फैसले।

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रधा या पद्धित बन चुके थे, वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल में श्रीण निगम पूग संघ गण आदि समूह न थे, केवल जनमूलक प्राम और जन की समिति तथा सभा थी। जन और प्राम एक तरह के पारिवारिक नत्थे थे, न कि विचारपूर्वक बने हुये निकाय। उन जत्थों की ठहराव करने की परिपाटो भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी। तो भो जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्रायः उन्हों के समयों अर्थान् ठहरावों की उपज था; और श्रुति भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था।

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म छौर व्यवहार पहले संकलित नहीं कियं गये, छौर अब महाजनपद-युग या पूव-नन्द-युग में ही सूत्रबद्ध कियं जाने लगे ? उन के सुरपष्ट सूत्रबद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी ? वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक छौर धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन निकायों छौर संघों की विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने धर्में। छौर व्यव-हारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन अब परिपकता की एक विशेष अवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति

१ श्रापः १, ७. २०. ७-८।

और वर्ग के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट सममने और संत्रित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपकता के कारण विभिन्न भन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समुहों का पृथक पृथक उदय हो गया था, इसी के कारण उन की सभाओं में वाकायदा विचार करने की परिपाटी चली. और इसी के कारण कानून को विधिवत् सुत्रित करने का आरम्म हचा।

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समचे देश का जानपर-संघ भी था. और उस के भी सनय होते थे तो इस का यह अर्थ होगा कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत किये हुए ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी बाजाओं से।

धर्मशास्त्र और ऋर्थशास्त्र के दृष्टि-भेद के विषय में पीछे कुछ कहा गया है। वैदिक चरण और अर्थ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी हिष्ट से राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धर्म की मर्यादा तथा राज्य की नीति की व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समृहों श्रीर बर्गी को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रत्ता पर अधिक बल देते थे: अर्थ के कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की और स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न करते थे।

#### § ११६. सामाजिक जीवन

सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक जीवन के अनुसार ही होती है! महाजनपर्-युग में हम जो अवस्था देख आये हैं ( ६ ८६ अ ), उस से पूर्व-नन्द-युग की अवस्थाओं में केवल कुछ अधिक परिपकता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं था । विनयिष्टक के एक सन्दर्भ में हम इस युग को ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं-

१. सुत्तविभंग, पाचित्तीय, २, २; सा॰ जी॰ १० ३७६ पर उद्ध्त ।

"जातियाँ दो हैं—होन जाति धौर उत्कृष्ट जाति । हीन जाति कौन सो ?—चाएडाल जाति वेगा जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुकस जाति यह हीन जाति है । उत्कृष्ट जाति कौन सी ?—चित्रय जाति बाह्मण जाति यह उत्कृष्ट जाति है । ""

शिल्प दो हैं—हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे नळकार (चटाई बुनने का)-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों में "" अव- झात "" परिभूत हो (हीन सममा जाता हो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा-गणना लेख अथवा उन उन जनपदों में "" (जो ऊँचा गिना जाता हो )।" हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, (मिन्दरों से सूखे) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, वाणिज्य, गोरन्ना।"

इस से रपष्ट है कि कृषक कुनबी (कुटुन्बी—गृहपित), बनिया, ग्वांला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार धादि सब भिन्न भिन्न जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम और शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। चण्डाल वेण निषाद आदि के भी विशेष कार्य और पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में अनार्य जातियाँ या नरलें थीं, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था तो उन के नरल-भेद के कारण। शूद्र यद्यपि आर्यों के समाज का एक दर्जा बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में और आर्यों में इस युग तक भी रंग का रपष्ट भेद चला आता था; वे कृष्ण-वर्ण थे । आर्य जाति की शुद्धता के पत्तपाती आर्यों के साथ शूद्रों का सम्प्रयोग (मिलना-जुलना) भरसक रोकने की चेष्टा करते थे—उन का आदेश था कि आर्य शूद्र का मोजन भी प्रहण न करें, यद्यपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेध का अपवाद करना पड़ता था । तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था; इस का रपष्ट प्रमाण यह है कि आर्य की का शूद्र-गमन बहुत से

१ आप० १. ६. २७. ११।

२, वहीं १. ६. १८. १४।

धर्मशास्त्रियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक अगुविकर कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) मानते थे ।

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन स्त्रियों में अपने क्रम की उचता का विशेष भाव ( गोत्तपटिसारियो ) था । वह भाव ध्यव बढ़ कर इतना परिपक हो चुका या कि चत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे थे, और ब्राह्मण भी उन्हों के नमृने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते थे<sup>र</sup>। चत्रियों और ब्राह्मग्रों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था। किन्त वास्तव में चत्रिय जाति श्रीर ब्राह्मण जाति कल्पित जातियाँ थों; वे दूसरे आर्य कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। श्रीर बाह्मणों को एक जाति मानने की बात श्रभी तक विवादमस्त थी । बहुत से बाह्मण् स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मण्पन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं, ब्रत और शील से हैं ---

> न जचा त्राहाणो होति न जच्चा होति श्रत्राह्मणो। कम्मना जाइत्यो होति कम्मना होति अजाइत्यो॥

यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण त्तत्रिय वैश्य शुद्ध इन चार वर्गीं में बँटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे कर्म से चार वर्धीं में समाज को बाँटने का विचार कंवल वैदिक विचारकों का था; आर वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्णी में न बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्गीं की कल्पना करनी पड़ती थीं, जो वस्तुत:

१ वहाँ १. ७. २१. १३, १६ ।

प दे० छ २०।

सु० नि०, वासेट्रसुस (३४) बत्युक्या, तथा ६४०।

नम्ने के बिए गीत । १४-११।

निरर्श्वक थी । उस युग के साधारण लोग जब अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक (कृषक), किप्पक (शिल्पी या काक), वाणिज, पेस्सिकं (प्रेच्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा) चेर, योधाजीव (भाई का सिपाही), याजक (पुरोहित), राजा इत्यादि ढंग से करते थे । और जब वे अपने समाज की जानियाँ गिनते तब चित्रय जावि तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य और श्रुद्ध नाम की कोई जातियाँ न थीं, प्रत्युत चण्डाल वेण निषाद पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं। चित्रय और ब्राह्मण नाम की कल्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थीं।

इसी युग में जब कि वर्ग और व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सर्व-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं—एक ब्राह्म, दूसरे शौलक — एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क। हिरय्येकशी, पारस्कर आदि गृह्य सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर आश्वलायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख पाते हैं ; और किर धर्मसूत्रों में उसी बात को दोहराया देखते हैं ।

१. दे० नीचे § १६५ चा!

२. सु० नि० ६१२—१६, ६४०—४२।

६ मानवगृ०सू०१७११।

८ आस्व०१६१।

र गौत० ४, ४-- ११।

विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खुब प्रचितत थे, किन्तु जन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दीख पड़ती है<sup>9</sup>।

आर्यों का स्नाना-पीना पहले की अपेचा परिष्कृत होता जाता था। कई प्रकार के मांस-जैसे एक ख़ुर वाले जानवरों, ऊँट, प्राम्य सुकर आदि के-अभद्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमांस इस यूग तक भर्य था: और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा आद्ध में वह आवश्यक गिना जाता थारे।

#### ग्रन्यनिर्देश

बाङमय के विषय में---

प्रा० अ० ए० ४३--- ११ ( पुरास )।

बुठ इंठ घर १० ( बौद्ध वाङ्मय )।

हिं० रा० पृ० ४ टि॰ ४ ( भर्य-वाक्सव ) !

तैलंग-भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद, सैक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट ( प्राष्य-धर्म-श्रम्थ-मावा ) जि॰ म, भूमिका।

टिळक-भगवदुगीतारहस्य, गीता की वहिरंगपरीका।

पाधिक की तिथि के विषय में दें अ २४।

रामायण का तिथि-निर्वाप याकोवी ने अपने डास्त रामायण में किया है। शार्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विचय में---

१. वहीं १८. ४ म ।

२. श्राप० १. ४. १७. २६-६१; श्रापस्तम्ब गृ० सू० १. ३. ६ ।

88 २६४, २६६, ६०१, ६०६, ६१७, ६३६, ६६४ ।

साठ जीठ, ए० २४-२४, १०७--- ६, १२६, १६=-६६; १४२, १४१--- ४४, BUE-EO !

मन् श्रीर याइ०, व्याक्यान १: तथा परिशिष्ट च ( ए० ४३-४४ ) निस में धर्मसूत्रों की तिथिविवेचना है।

वै० शै०, सम्बद्ध संश ।

# परिशिष्ट उ

## घटनावली की तालिकार्ये और तिथियाँ

सभी तिथियां ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतों के विषय में दे क्ष २२।

## [१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें

| घटना                                                             | तिथि जायसवाल<br>के श्रतुसार | श्रम्य विद्वानों<br>का मत  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| वेदों की रचना                                                    |                             | १२००—८००<br>(मैक्स मुझ्लर) |
| वसु चैद्योपरिचर, मगध के बाईद्रथ                                  |                             | (भक्त छ्र्लर)              |
| वंश का संस्थापक—                                                 | १७२७                        |                            |
| भारत-युद्ध, वैदिक काल की समाप्ति,                                |                             | १४७१ (स्रोमा)              |
| उत्तर वैदिक (ब्राह्मण-उपनिषद्-) काल                              | . 3858                      | ९५० (पार्जीटर)             |
| का आरम्भ-                                                        |                             | ८०० ( मै० मु०)             |
| पश्चिमी एशिया में बोगाजक्योई                                     |                             |                            |
| का लेख जिस में वैदिक देवता श्रों का                              |                             |                            |
| उल्लेख है—                                                       |                             | १४०० (सर्वसम्मत)           |
| परीचित् का अभिषेक, कलियुग का                                     | 03.                         |                            |
| श्चारम्भ—                                                        | १३८८                        |                            |
| हस्तिनापुर का राजा अधिसोमऋष्ण                                    |                             |                            |
| जिस के समय पुराण पहले-पहल                                        | ११६७११३२                    |                            |
| संकतित हुआ-                                                      | 14601154                    | ८५० (पार्जीटर)             |
| हस्तिनापुर का बहना (श्रिधिसी०)<br>के बेटे के समय), कुरु लोगों का |                             |                            |
| कीशास्त्री में बसना—                                             |                             | (De (marter)               |
| ब्राह्मण-मन्थों तथा उपनिषदों की                                  |                             | ८२० (पार्जीटर)<br>८००६००   |
| रचना-                                                            |                             | (मैक्स मुइलर)              |
| 1                                                                | ł                           | (ननस शुरुणर)               |

## [२] श्रेश्चनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनायें

| F. A. |                              |                                             |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| घटना                                            | तिथि<br>जायसवात<br>के अनुसार | तिथि मुनि<br>कल्याण-<br>विजय के<br>श्रनुसार | तिथि<br>श्र॰ दि॰<br>(३ संस्क)<br>के श्रनुसार | तिथि<br>ग्र॰ हि॰<br>(४ संस्क)<br>के श्रनुसार |
| मगध में बाईद्रथ वंश                             |                              |                                             |                                              |                                              |
| समाप्त कर शिशुनाक ने                            |                              |                                             |                                              |                                              |
| राज्य लिया [ अवन्ति में                         |                              |                                             |                                              |                                              |
| बीतिहोत्र बंश जारी ]                            | ७२७                          |                                             | ६०२                                          | ६४२                                          |
| कोशल द्वारा काशी                                |                              |                                             |                                              | , , ,                                        |
| पर पहली चढ़ाई                                   | ६७५                          |                                             |                                              |                                              |
| महाबीर का जन्म                                  | ६२8                          | 401                                         |                                              |                                              |
| राजा महाकोशल द्वारा                             |                              |                                             |                                              | .,                                           |
| काशी का विजय                                    | ६२५                          |                                             |                                              |                                              |
| बुद्ध का जन्म                                   | 858                          | ६२४                                         | ५६७                                          | ₹२४                                          |
| ष्यंग मगध में सम्मिलित                          |                              |                                             |                                              |                                              |
| विन्विसार मगध का राजा                           | ६०१—५५२                      | ६०१५५२                                      | ५३०५०३                                       | ५८२—५५४                                      |
| [कोशल में प्रसेनजित्]                           |                              |                                             |                                              |                                              |
| अवन्ति में वीतिहोत्र वंश                        |                              |                                             | 1                                            |                                              |
| का अन्त कर प्रद्योत गदी                         |                              |                                             |                                              |                                              |
| पर बैठा                                         | ५६८                          |                                             |                                              |                                              |
| अजातशत्रु मगध का राजा                           | ५५२—५१८                      | ५५२-५१८                                     | ५०२४७५                                       | 448-470                                      |
| [कौशाम्बी में उदयन]                             |                              |                                             |                                              |                                              |
| नये राजगृह की खापना                             | ५५२                          |                                             |                                              | '                                            |
| मगध-कोशल-युद्ध                                  | ५५१                          |                                             |                                              |                                              |
| वत्स-अवन्ति का मेल                              | ५५०                          |                                             |                                              |                                              |
| प्रयोत की मृत्यु, पालक                          |                              |                                             |                                              |                                              |
| अवन्ति का राजा बना                              | 484                          |                                             |                                              |                                              |
| महावीर का निर्वाण                               | 484                          | 42=                                         |                                              |                                              |
| बुद्ध का निर्वाण                                | 488                          | 488                                         | ४८७                                          | <b>₹88</b>                                   |
| अजातशत्रु ने वैशालो जीता                        | 480                          |                                             |                                              | 7 * *                                        |

| घटना                                | तिथि<br>जायसवाक्ष<br>के श्रवुसार | तिथि तिथि<br>ग्र॰ हि॰ ग्र॰ हि॰<br>(३ संस्क) (४ संस्क)<br>के श्रनुसार के श्रनुसार |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| पारस के कुरु ने बावेर जीता          | <b>१३</b> ८                      | (सर्वसम्मत)                                                                      |
| कुर की मृत्यु                       | १२⊏                              | (सर्वसम्मत)                                                                      |
| दारयवहु पारस की गद्दी पर आया        | <b>+ 29</b>                      | (सर्वसम्मत)                                                                      |
| पालक का अवनित को गद्दी से           |                                  |                                                                                  |
| चतारा जाना, गोपालबालक चर्फ          |                                  |                                                                                  |
| विशाखयूप का गई। पर बैठना            | ५२१                              |                                                                                  |
| दर्शक मगध का राजा                   | ५१८—४८३                          | ४७५-४५१ ५२७-५०३                                                                  |
| दारयवहु ने पञ्जाब का उत्तर-         |                                  |                                                                                  |
| पच्छिम आँचला जीता                   | ५०५                              | (सर्वसम्मत)                                                                      |
| दारयवहु की मृत्यु, रूशयार्श         |                                  |                                                                                  |
| पारस का सम्राट् हुआ                 | 용도선                              | (सर्वसम्मत)                                                                      |
| अज उदयी सगध का राजा                 | <b>४८३४६७</b>                    | ४५१-४१८५०३-४७०                                                                   |
| उदयी अवन्ति का अधिपति बना           | ४८१                              |                                                                                  |
| पाटलिपुत्र की स्थापना               |                                  |                                                                                  |
| विशाखयूप का अन्त                    | ४७१                              |                                                                                  |
| <b>भनुरुद्ध</b> मगध का राजा         | ४६७—४५८                          |                                                                                  |
| नन्दिवर्धन मगध का सम्राट्           | 84८-886                          | 885- 800-                                                                        |
| नन्द-संवत् का आरम्भ                 | ४५८                              |                                                                                  |
| कृतिंग सगध साम्राज्य में सम्मितित   |                                  |                                                                                  |
| बौद्धों की दूसरी संगीति             | <b>నినిం</b>                     |                                                                                  |
| <b>उत्तरप</b> च्छिम पञ्जाव से पारसी |                                  |                                                                                  |
| सत्ता उठी                           | ४२५                              |                                                                                  |
| <b>अव</b> न्ति मगध-साम्राज्य का     |                                  |                                                                                  |
| प्रान्त बनाया गया                   |                                  |                                                                                  |
| मुण्ड मगध का सम्राट्                | ४१८—४१०                          |                                                                                  |
|                                     | ૪ <b>઼९—</b> ૱્ર                 |                                                                                  |
| महानन्दी के दो बेटे मगध की गदी पर   | *                                | 1 1                                                                              |

## नव नन्द वंश

| घटना                                                            | तिथि<br>जायसवाल<br>के श्रनुसार    | तिथि श्र. हि.<br>(३रे संस्क॰)<br>के श्रनुसार | तिथि श्र.हि.<br>(ध्थेसंस्क०)<br>के श्रनुसार |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| महापद्म नन्द मगघ का सम्राट्<br>धन नन्द ""<br>सिकन्दर पञ्जाब में | ३६६—३३८<br>३३८—३२६<br><b>१२</b> ६ |                                              | ४१३—                                        |
| मौर्य वंश                                                       |                                   |                                              |                                             |
| चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर                                     | 375-24<br>—307                    | <b>\$ ? ?</b>                                |                                             |

# टिप्पगियाँ

### \* १५. नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश

भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन किया है—"युद्ध में जो चित्रयों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में अस्थिरता और और निर्वलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था। फलतः इस में कुछ आश्चर्य नहीं कि उस समय के बृत्तान्त विश्वक्कलता (disorganisation) सूचित करते हैं। नागों ने तत्तरिशला पर अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया। इस से सूचित होता है कि पञ्जाब के राज्य जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीचित्त को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई। तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे। इन्द्रप्रस्थ का राज्य तथा सरस्वतीन्तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना हिस्तिनापुर रह गया।

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, और कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि (कहा जाता है) हस्तिनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी। यह ज्याख्या अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नजदीक के किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दिल्लाण पञ्जाल को लॉंघ कर ३०० मील से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की आवश्यकता न थी। स्पष्टतः वह गङ्गा-जमना दोश्याब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित हुआ था, और इस में सन्देह नहीं कि पञ्जाब की तरफ से दबाव पड़ने के कारण ही बाधित हुआ था।" (प्रा॰ श्र॰ पु० २८५)।

इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमित है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के आकान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान लेखक ने अकारण ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन की "संखिम लड़ाई" थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पड़ाब के राज्यों विषय में "फिर बहुत कम सुनाई देता है"। ठीक उल्टी बात है। सिकन्दर के समय हम पड़ाब में उन्हीं आर्य राष्ट्रों—अभिसार खुद्रक-मालव शिवि आदि—को फलता फूलता पाते हैं। सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पड़ाब के राष्ट्रों—गान्धार केकय मद्र आदि—की समृद्धि और सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते।

पारिसयों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या और संस्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्जाब के राष्ट्रों की निर्धलता किएक थी, और तक्तशिला में नागों का उत्थान भी क्षिणक। यह कहना ठीक नहीं है

१. प्रा० श्र० ए० २८३।

कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपिष्ठिम में वे बने रहे । अनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तत्तशिला पर चढ़ाई कर उन की सत्ता का मूलोक्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने का कोई कारण नहीं है।

फलतः कुरु राजा जब 'गङ्गा-जमुना दोश्राब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित हुआ था' तब 'पञ्जाब की तरफ से द्वाव पड़ने' का कोई प्रश्न ही न था। छान्दोग्य उपनिषद् में मटची (लाल टिह्नी) के लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुर्भिन्न पड़ने का उल्लेख हैं—

मटचीहतेषु कुरुवादिक्या सह आययोपस्तिई चाक्रायवा इभ्यवासे । प्रहावाक दवास ॥१॥ स हैभ्यं कुरुमापान् सादम्तं विभिन्ने तं होवाच । नेतोऽन्ये विवास्ते यच्च थ म इस उपविहिता इति ॥ २ ॥ ( छा० उप० १.१० )

हत शब्द से दुर्भित्त की भयंकरता सूचित होती है। हस्तिनापुर को बहा ले जाने वाली गङ्गा की बाद भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही होगी, उस का कारण भारी अतिष्ठष्ठि हुई होगी जिस ने गाँवों और कसलों को बहा कर दुर्भित्त को और भयंकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा होगा। (मिलाइए रा॰ इ॰ पृ० २३)।

### \* १६. उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रकाञ्च

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मृल स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;— भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार- और व्यवहार-पद्धित में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और संस्कृत तियों से पृथक् करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित और प्रकट होता है। यों तो भारतीय संस्कृति का मृल प्रान्वैदिक और वैदिक कालों में है, किन्तु उन बुगों में अभी वह तरल द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्त रूप धारण करता है। गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाओं और व्यवस्थाओं (constitutions) एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, उन के समय तक एक धम्मे सनातने जड़ पकड़ चुका और खड़ा हो चुका था। वे पोराणक पंडितों और पोराण जाइएलें की बातों को आदरपूर्वक बढ़ुन करते हैं।

वैदिक और प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्पनायें वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, और इस प्रकार भारत वर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्ता-दीन्ना और जिस के संस्कार शताब्दियों के आधि-पानी में मिटने नहीं पाते, और जो जातियों और सभ्यताओं के अनेक सम्मर्दी और कशमकशों को मेल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता।

वैदिक आर्थों के जीवन के लिए कोई बँघे हुए नियम न थे। वह एक तहण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के अक्तूते लेश्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवन- चर्या ने उस के वंशजों के लिए प्रथायें और संस्थायें बना दों। जैसे वे बाले वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति हो गई, जो उन्हों ने किया वही अनुष्ठान बन गया। वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाओं का संकलन और वर्गीकरण, छानबीन और काटकाँट होती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रथायें और परिपाटियाँ

१. जातक ४, १४८; सु० नि० ब्राह्मणधम्मिक सुस (१६) की वत्थुगाथा; इत्यादि।

कानून ( धर्म-व्यवहार ) संस्कार और संस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने बनाये नमूनों पर पकी पकाई हैंटें नहीं रखता जाता। वह एक स्वतन्त्र उस्ताइ कारीगर की तरह काटता तराशता आर ढालता है, और स्वयं नई रचना भी करता है। उस के लिए वैदिक आर्थ जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशिक न केवल उत्तर वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त—छठी शताब्दी ई० के आरम्भ—तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं। विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं।

#### \* १७. कम्बोज देश

कम्बोज देश की ठीक शिनास्त करना प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रानेक गुतिथयाँ सुलभाने के लिए, विशेष कर आर्यावर्त्त ईरान और मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए आत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववंत्ताओं को उस में सफलता न हुई थी। वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं कि फूशे (Foucher) ने नेपाली अनुश्रुति के अनुसार उसे तिन्यत में कहीं माना है—आइकनोग्राफ़ी बूधीक (बौद्ध प्रतिमा-कला) प्र० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिन्वती न थे, व एक ईरानी बोली बोलते थे। यह ईरानी बोलो की बात स्मिथ ने डा० प्रियर्सन की टिप्पणी, ज० रा० ए० सो० १९११ प्र० ८०२, का प्रमाण दे कर दर्ज की है। डा० प्रियर्सन ने उस टिप्पणी में यास्क मुनि के श्वतिगीतिकर्मा कम्बोजन्वेद मान्यते

१ अ० हि० ए० १६३ 🖰

विकारोँ स्वस्य आर्था भावन्ते (निरुक्त २. १. ३. ४)—इस निर्देश की ओर ध्यान विलाया है, और यह दिखलाया है कि श्वति या शुदन धातु चलने के धार्थ में अब फारसी में बत्ती जाता है। यास्क का समय पाणिनि से पहले है, और उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले वंश-आक्षण में कमबोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है।

यास्क के उक्त निर्देश की छोर श्रियर्सन से भी सात बरस पहले, दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक अन्य (लाइपिज्ञग १९०४) में, जर्मन विद्वान कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के छातिरिक्त उन्हों ने वहाँ जातक (६, प्र०२१०) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत की थी—

कीटा पतंगा उरगा च भेका
हस्त्वा किर्मि सुरुमति मक्सिका च।
एते हि धम्मा धनरियरूपा
कम्बोजकानं वितथा बहुम्नन्॥

श्रीर इस के श्राधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग प्राचीन ईरानी विश्वास के श्रनुसार ज़हरीले—श्रहरमनी—जन्तुश्रों को मारना श्रपने धर्म का श्रंश मानते थे।

कुहन के उक्त लेख की तरफ निरमान ने जिल्स पर सीर की दूसरी जिल्द (१९१२, पृ०२५५) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन् १९०४ अथवा सन् १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने यह निश्चय करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज था। अधिकतर विद्वान् इस बीच कम्बोज का अर्थ गोलमाल तरीके से पूरबी अफग़ानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफग़ानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफ़िरिस्तान ? वह तो पुराना किपश—चीनियों का कि-पिन्—है। तब लमगान ? वह लम्पाक है। तब निमहार ? वह नगरहार है। तब अफ़रीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ? नहीं, वह भी प्राचीन

पन्ध है। तब चितराल ? लेकिन वह अफग़ानिस्तान में नहीं है। उसी प्रकार यागिस्तान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उड़ीयान और पुष्करावती है। तब वर्खां ? किन्तु वह तो उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफग़ानिस्तान है, और ठेठ अफग़ानिस्तान में नहीं है। जब हम अफग़ानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनास्त करने के लिए टटोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है।

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है। महाभारत द्रोलापर्व ४.५ में कहा है—

कर्ण राजपुरं गरवा काम्भोजा निर्जितास्थ्या।

इस के श्राधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (=कश्मीर के दिक्खन श्राधुनिक राजौरी) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था (रा॰ इ॰ पृ० ९४-९५)। प्रां० भंडारकर ने भी इस शिनास्त को स्वीकार कर लिया है (अशोक पृ० ३१); उन का कहना है कि दारयबहु का जीता हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज वही है।

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट ७क्ति की अनिश्चित व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेत्ता कर के यह मनमाना कैसला कर डाला है। अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के समय राजौरी-पुँच-भिम्मर की उपत्यका अभिसार कहलाती थी के और पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत युद्ध में भी पारहवों की तरफ से लड़ने का महाभारत में उल्लेख है (\$ ६४), इस लिए महाभारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता। समूचे संस्कृत वाङ्मय में राजौरी-प्रदेश का नाम लगातार अभिसार पाया जाता है, और वह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है। अभिसार और कम्बोज कभी समानार्थक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी मिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अन्तिम सीमा पर माना जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान उसे जेहलम नदी के पूरव और

१. भीचे § १२०।

कश्मीर के दक्किन ठेठ पञ्जाब में बतार खाये हैं! अर्थात् पूर्वी गान्धार के भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से वे कहते हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु व्यथ और सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापर्व अ० २८ में अर्जन के दिग्वजय-प्रकरण में दार्व अभिसारी उरहा। (गलत पाठ उरना) कम्बोज सब का अलग अलग उल्लेख है। यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रखवंश सर्ग ४ में रख के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढने ( ऋोक ७१ ) और फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवर्ष में उतरने ( ऋोक ८० ) की बात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघ दिक्खन सं हिमालय चढा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा खतरता! डा० रायचौधुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के क्या में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद के अधीन था । किन्तु यदि कश्मीर के दक्किन और पिछ्यम का ख्रिभाल और हजारा प्रदेश-जिसे वे कम्बोज कहते हैं - स्वतंत्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था. यह असंगति उन्हें नहीं दीख पड़ी।

सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनास्त करते समय कल्हण की गवाही तो सुननी चाहिए थी। राजतरंगिणी तरंग ४ में राजा मुक्तापीड जिलतादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है (अप्रोक १६५), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर (१६३) रक्खा है, जब कि ये विद्वान कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं! राजौरी का

१. अपर § दर ।

प्रदेश लिखतादित्व के दादा कर्कोट-वंश-स्थापक दर्लभवर्धन के समया से करमोर के अधीन था: यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की लिखलादित्य को कोई जरूरत न होती।

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु×स्वार या तुस्वार देश का नाम है (१६५), फिर मुम्मुनि नामक तुर्क राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ कम्बोज का अर्थ वही पूर्वी अक्तरानिस्तान किया है । किन्तु पूरवी अफराा-निस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर दरद लोग हैं; और पिञ्जम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्कगवती ) तथा किपश । दरदों का उक्त प्रसंग में खलग उल्लेख है (१६९) । कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम ऋज्ञात था. श्रीर वह है भी कश्मीर के उत्तरपिक्कम, तथा तुखार देश (बदखशां) सं ठीक लगा हुआ। इस लिए सन् १९२८ ई॰ में रूपरेखा की कम्बोन-विषयक टिप्पणी में मैंने कम्बोज को चित्राल मानने का प्रस्ताय कुछ फिफक के साथ किया था। भिमक इस कारण कि चितराल के निवासी मुलतः दरद थे यदापि अब उन में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय मुमियों का अध्ययन करते हुए में यह सिद्धान्त स्थापित कर चका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के चैत्रों से प्राय: मिलते हैं । इसी सं, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरव-देश का एक अंश माना जाता: पर वैसी बात नहीं है । चितराल की बोली खेलार में और वहाँ के निवासी खे लोगों में दरद के अतिरिक्त गल्चा मिश्रण है। गल्या बोलियों श्रीर जाति को पहले मैं भारत की सीमा के बाहर समभताथा।

१. दे० ऊपर § १० ।

किन्तु सन् १९३० में जब में स्परेक्ष के लिए भारतवर्ष की जातीय मूमियों की विवेचना करने लगा, सब मुमें बह सूफा कि कहीं गृल्वा प्रदेश ही तो प्राचीन कन्बीज नहीं है। गृल्वा प्रदेश करमीर के सीघा उत्तर है; और तुस्वार देश जहाँ चितराल की कंवल एक मोक को खूता है, वहीं वह गृल्वा-बीत्र की समूची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है।

रघुवंश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। लिलतादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से सुके कम्बोज का जो अर्थ सुभा था, रघु के दिग्दिजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट और पक्का कर दिया। यही नहीं; गुल्चा-चेत्र को कम्बोज मानने से यह विकट पहेंसी भी सलम गई कि कालिदास ने क्यों कम्बोज के ठीक द्विखनपूरक गङ्गा का उल्लेख किया है (रघुवंश ४, ७३) । गुल्बा-चेत्र की पूर्वी सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीता और गंगा का स्रोत एक ही था-अनबतप्त सर। सीता उस के उत्तर तरक से निकलती थी, और गंगा पृश्व तरक से । इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरब परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के स्रोत पर पहुँच सकती थी। कालियास का अभिशय कश्मीर के उत्तर की किशन-गंगा ( कृष्णा ), उत्तर-गंगा ( व्यथ की शाखा सिन्ध ) या उत्तरगंगा की एक शाखा के स्रोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालब की गर्भ-श्रंक्रला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघ की सेना करवोज के बाद हिमालय चढी और किलरों को जीतने के बाद उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमालय से अभिन्नाय वहाँ गर्भ-शुक्रका से कारकोरम स्कूला तक के पहाड़ों से है।

<sup>1.</sup> वसुबन्धु--- श्रमिधर्मकोष ( राहुच सांकृत्यायन-सम्पा॰, काशी १६८८), ३, ४७, य्वान स्थाङ १, ७० ३२-३४।

प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता। उस विश्वास की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, और अनवतप्त सर को हम आधुनिक नक्शे पर अन्दाजन श्रंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के दक्क्लिन उतरती मानी जाती थी. और सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( glaciers ) पर उक्त बात ठीक घटती है—सिन्धु उन के दिक्खन और सीता उत्तर उत्तरती है। किन्तु बंद्ध और गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमें आधु-निक भूगोलशास्त्रियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और कारकोरम की अनेक निदयों के प्रस्तवण-नेत्र गलों के रास्ते! की पथरीली रचनात्रों (moraine formations) में परिवर्त्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की जोरकुल (विक्टोरिया) भील का पानी पूर्व और चक्रमकतिन का पच्छिम-आजकल से ठीक उलटा-बहता रहा हो । इस दशा में क्या यह सम्भव नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरव तरफ प्राचीन काल में कोई धारा वहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उपरली धारा है ? वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते:--सन् १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्धुप के ब्रह्मपुत्र-इन का समुचा रास्ता टटाल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि तिब्बत की चारूपो ब्रह्मपुत्र की उपरती धारा है या इरावती या साल्वीन की। यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं. वह प्रदेश संसार के उन इने-गिन भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई । भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें

ब्रिटिश विश्वकोश, १६ संस्क०, कि० २०, ४० ६२७।

प्राचीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारण उसी रूप में मिल जाय जिस का उत्पर निर्देश किया गया है ?

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूगों का उल्लेख किया है। हूगों का प्रदेश तब बच्च की दो घाराक्रों—वच्चाब ( आधुनिक बच्च ) धीर अक्साब ( आधुनिक अक्सू या मुर्गाब )—के बीच का दोबाब—पारसी लेखकों का हैतल, और अरबों का खुत्तल प्रदेश—था, सो विद्वान लोग निश्चित कर चुके हैं। आजकल भी गृल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अक्सू नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है। इस प्रकार समूचा गृल्चा चेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चत होता है।

किन्तु यास्क मुनि ने २५०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता है ? चितराल की खोबार बोली में वह मुम्मे कहीं न मिला। किन्तु गृल्चा-सेत्र के कम्बोज देश होने में मुम्मे रत्ती मर भी सन्देह न रहा, जब मैंने देखा कि डा० मियर्सन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने मा० मा० प० की जि० १० में दिये हैं, उन में से क्खी के सिवाय अन्य सब के उन झोटे छोटे नमूनों में भी शबित धातु आज भी गति के आर्थ में मौजूद है ! शिरनी या खुरनी में सुत = गया (पृ० ४६८), सरीकोली में सेत = जाना (४७३), स्पूत = गया, सोम = जाऊँगा (४०६), जोबाकी या इश्काशिमी में शुद = गया (५००), मुंजानी या मुंगी में शिका = जाना (५११), और युइद्गा में शुई = गया (५२४)।

१ हृष्यस्वामी ऐयंगर-सारतीय इतिहास में हूच समस्या, इं० श्रा० १६१६, ए० ६४ प्र।

बक्छशी लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गल्या; और प्रियर्सन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी । हम ने देखा है कि आधुनिक भाषाचों के सेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सुचित करते हैं।तब बद्खशां भी कम्बोज में सम्मिलित था ? किन्तु बहुकशाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, और कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कन्बोज से अलग गिनाया है। तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदक्शाँ और पासीर में दूसरी शताब्दी ई० पू० में आई थीर, और तभी से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम वाह्नीक था, चौर पामोर का कम्बोज —स्रो हम ने चभी देखा: किन्तु बद्ख्शाँ का नाम तब क्या था ? पामीर और बदरुशों की भाषा और जाति तब एक थी, इसे देखते हुए हम इस परिखाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बद्रुशाँ भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह स्थापना महामारत से पृष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ और २.२८. २२-२३ में ) काम्भाजवाद्वीकाः का नाम इकट्टा एक व्रन्द्व में आता है; कम्बीज में यदि बद्रुशी सम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्नीक से लगती थी। तुखार जाति के कन्बोज में ज्या बसने से उस जनपर का तुखार नाम पड़ गया। धीरे थीरे तुखारों का राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम केवल बदकशाँ का-जहाँ तुलारों की राजधानी थी-रह गया, और पूरवी भाग-पामीर-के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीन कम्बोह मी बही है। उसी की ठीक स्थिति मध्य यूग में भी भूली न गई थी सो निम्न-किस्तित शसिद्ध फारसी पद्य से सचित होता है-

१. वहीं, ए० ४४६।

२. नीचे ६ १६२।

जातर् कहत्-का दिसाख् अध्याप् के आँकत् बन्तः कम गीरी— यके अप्रताँ, दोषम कम्बोद, कोषम बदसात कस्तीरी ! से अप्रताँ दीखीं सीकावत्, जो कम्बोद कीना मीधावद्, जो कस्तीरी मनी आयत् वजुन कन्दोदो दिखगीरी !

अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के किव ने जो आव प्रकट किये हैं, इन से सहमत हुए बिमा भी यह कहा जा सकता है कि उन पड़ो-सियों का भौगोखिक कम उसे ठीक मालूम था।

नेपाली अनुश्रुति कम्बोल को क्यों तिम्बत में सममती है उस का कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिम्बत के ठीक पिछल तथा है और नेपाल से देखने वालों को तिम्बत का बढ़ाव प्रतीत हो सकता है। महाभारत ७,४५ का जो प्रतीक डा० रायचौधरी ने उद्घृत किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी हो कर जाता था, या वहाँ राजपुर का अर्थ है राजगृह। य्वान् च्वाक् के समय भी बलख की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थीर, और वह कभी समूचे कम्बोज देश को राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजगृह-गिरिज्ञज मगध का नहीं प्रस्मुत केकथ देश का थार, और उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है।

डा० रायचीधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन् १९३० के बान्त में किसी थी। दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरू हेमराज पिएडत ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर लिखी महामारत की एक प्रति

इस पथ के खिए मैं काशी के पं० रामकुमार चौबे एम्. प्. पृख्. टी. का असुगृशीत हैं।

२. ब्याम ब्यास् १, ४० १०८।

३. दे० ऊपर ह ४४।

मिली जो अन्दाजन ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन् १९३२ के आरम्भ में नेपाल जाने पर मुक्ते राजगुरु महोदय की ऋपा से उस के विषय में सब जान-कारी प्राप्त हुई। विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। कर्या का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया है।

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्विजय के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ—उत्सव-संकेत और किन्नर—भी पहचाने गये, और फिर जब मैंने महामारत में अर्जुन के उत्तर-दिग्विजय की इसी अभिशय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज का अर्थ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल मेरी शिनाख्त को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक और प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया गया ।

प्राचीन उत्तरापथ का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर श्रिधिक स्पष्ट होता जा रहा है।

प्रो० तोमास्चेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं में से ग़ल्चा मुंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नजदीक हैं? । यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाक्मय के अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दों ई० पू० में हुआ। उसी समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा जरशुका प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आर्यावर्त और ईरान के बीच सामा देश था। हम देख चुके हैं कि प्रो० कुइन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानो धर्म का अनुयायी सिद्ध किया था। यदि जरशुका का कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता

१. दे० नीचे 🕸 २८।

२. भा० भा० प०, १०, ४० १०६।

बाक्ष्मय में आर्थावर्त और ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, इन की मो सुन्दर ब्याख्या हो सकेगी। और तब जरधुकी धर्म के उद्भव और विकास का हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा।

# \* १८. पाम्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत् से सम्पर्क

वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पिछल्रमी जगत् से व्यापारिक और अन्य सम्पर्क रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना उपर (अ १२) कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलह महाजनपद-युग में वैसं चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में ८वीं-अवीं शताब्दी ई० पू० सं तो भारतवर्ष का बायुल कानान आदि पिछल्रमी देशों से व्यापार चलते रहने की बात सर्वसम्मत है।

नावेर-जातक (३३९) में यह कहानो है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी एक कौए को पकड़ कर बावेर-रह (बाबुल देश) में ले गये। उस समय बावेर में पंछी न होते थे (तिन किर काले बावेगरेंद्र सकुना नाम नऽत्य)। वह देसावर का कौ आ (दिसाकाक) सौ कहापन (कार्षापण) में विका! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मार ले गये जो एक हजार कहापन में बिका। इस कहानी की जड़ में कुन्न सचाई जरूर है, इस का प्रमाण यह है कि बाबुली भाषा में मार का वाचक शब्द तुकी था जो तामिल तेंगे का रूपान्तर है। इसी प्रकार चावल के लिए वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और खन्य कई वस्तुओं के लिए भी। इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएँ वहाँ दाविद्ध भारत से जातीं थीं।

किन्तु आर्थावर्त्त के साथ भी पिन्छम के सामी राक्यों का न्यापार-सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं। ग्रतप्र प्राह्मण में जलसावन को कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाक्मय में पायी जाती है, पर मूलतः वह बाबुली है। फिर उसी ब्राह्मण (३.२.१.२३-२४) में सब से पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग असुरों के लिए हुआ है। संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार म्लेच्छ का श्रार्थ अन्यक बोली बोलना है, और उस धातु की निरुक्ति कहर्यों ने ग्ले (म्लाम होना, मुरभाना) धातु से की है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति वैसी ही कल्पित है जैसी यह ज्याख्या कि यवन लोग चित्रयों और श्रूदों के संकर सं पैश हुई जाति हैं; वास्तव में ग्लेब्ल धातु में एक विदेशी शब्द त्रिया है; वह उस सामी (संमेटिक) शब्द का रूपान्तर है जो हिन्नू (यह रियों का भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेलेंक बोला जाता है। संस्कृत में उस का ग्लेब्ल बन गया है, पर पालि और अर्धमागधी में वह मिलक्ल और मिलक्ल ही रहा है। सामी मेलेंक शब्द का अर्थ है राजा। शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि अमुर ग्लेब्ल लोग हेलवा हेलवा बोलते थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्वुर भाषा के ह-पॅलीवा: (परमारमा) का रूपान्तर हैं। इस प्रकार अमुर शब्द शुरु में स्पष्टत: अश्वुर लोगों का और ग्लेब्ल उन के राजाओं का वाचक था; बाद में वे शब्द जिस्तृत अर्थों में बर्चे जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बर्चा जाता है। जायसवाल के इस मत को भएडारकर ने भी स्वीकार किया है?।

अश्हारों के साथ आर्यावर्त के सम्पर्क का एक बड़ा प्रमाण दोनों देशों के ज्योतिषशास्त्र की तुलना सं मिलता है । वंकटेश बापूजी केतकर का मत है कि भारतवासियों ने देव (फिलित ज्योतिष) भले ही यूनानियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और यूनानी दोनों ने अश्हारों से सीखा। किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना और ज्योतिष में अनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है। स्मैसिद्धान्त (१२—४) में लिखा है कि कृतयुग के अन्त में मय नामक अप्रुर ने बड़ा तप किया जिस से

१ जाइटशिक्ट, ६८ ( १६१४ ), ४० ७१६-२० ।

क् । कार्टस्या० ए० १४४।

प्रसन्न हो कर सूर्य मगवान् ने उसे पहों का चरित बतलाया । उसी मयासुर के तप के विषय में शाकल्योक ब्रह्मीसदान्त में लिखा है—

> मू भिक्तकाहादरोऽज्दे संकायाः प्राक्ष व शास्मते । मयाय प्रयमे प्रश्ने सूर्यवाक्यमिदं भवेत्॥

(१. १६८)

अर्थात् मय ने शाल्मल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा-न्तर-रेखा भूमिपरिधि की 🛟 अर्थात् ३०° पूरव है। आजकल बाबुल और लंका का अन्तर ३१ १५ ' है, पर काल्दी और अर्शुर लोगों के पुराने तुलांश-मान के अनुसार वह ३०° था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि शालमलद्वीप बाबुल देश का नाम था। ८५५ ई॰ पू॰ में उसे काल्दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर धरशुर साम्राज्य की नींव डाली थी; केंतंकर का अन्दाज है कि शालमनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शालमल कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं । उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तप्रन्थों की रचना के समय ( तीसरी-इठी शताब्दी ई॰ ) मयासुर को एक अश्हार महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक आमानुष योनि का जीव। महाभारत में पाएडवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी उसी मयासुर की बनाई कही गई है। अश्शुर लांग न केवल ज्योतिष में प्रत्युत वास्तुविद्या (स्थापत्य, भवननिर्माण-कला) में भी बढ़े प्रबीण थे, और भारतीय आर्थी ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से प्रतीत होता है। सिद्धान्त-प्रन्थों के समय मयासुर को कृत-युग के अन्त में हुआ माना जाता था, किन्तु बास्तव में वह कब हुआ था सो जानने के लिए अभी तक कोई साधन नहीं है। शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि प्रक-

<sup>3.</sup> इंडियन पेन्ड फ़ीरिन कौनीसोजी ( भारतीय और विदेशी कासगणा ) ज्ञ॰ बं॰ रा॰ प॰ सो॰, सं॰ ७४ च ( चितिक संक ), १६२६, प्र॰ १४६-६२।

सिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुश्रुति जहाँ दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती।

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने उन्नत ज्योतिष जैसं खरशुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्भिक काल में पहले काल्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था। आर्यावर्त्त का सब से पहला पञ्चाङ्ग वैदिक पत्रक्त था। उस के बाद हमारे देश में आर्थ पत्रक्त खला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक चलता रहा । केतकर का कहना है कि काल्दी और मिस्र में ८ वीं शताब्दी ई० पू० से चलने वाला नवोनस्सर का पञ्चाङ्ग ठीक वही है'। यूनानी ज्योतिषी मोलमाय की गणना उसी नवोनस्सर-पञ्चाङ्ग के अनुसार थी। और क्योंकि वह आर्यावर्त्त में काल्दी और मिस्र की अपेदा चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आर्यावर्त्त से ही उन देशों में गया।

उयोतिष-शास्त्र से विलकुल अनिमझ होने के कारण मैं केतकर की स्रोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं।

जायसवास ने सुप्पारक जातक (४६३) के भौगोलिक ज्ञान से भी वहीं बात सिद्ध करने की चेट्टा का है। उस जातक की अतीतवस्य यह है कि भहकच्छ क कई सो न्यापारी एक जहाज़ ले कर और सुप्पारक नामी एक आदमी का अपना निम्यामक नियुक्त कर महासमुद को यात्रा को जले। सात दिन का अच्छो यात्रा के बाद उन्हें अकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन

१. बही, ए० १०७-११४, ११८।

• १८ ]

की नाव को प्रकारिसमुद्र ( अक्टूने महासागर ) के तस पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ सुर ( उस्तरे ) की सी नाक वाली आदम-कद मस्रिक्स इंबिक्स लगातों थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वह सुरमाल समुद है। इस समुद्र में बज पैदा होता था। इस के बाद वे कागिमाल समुद में पहुँचे जो जलती आग या दोपहर के सूरज की तरह खमकता था। इस में सोना पाया जाता था। फिर दिषमाल समुद्र आया जिस का पानी दूध या वहीं की तरह मलकता था, और जिस में चौदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली समुद्र आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, और जिस में से नीलम निकाला जाता था। इस के आगे वे नकमाल समुद्र में पहुँचे जो नक के बन या मूँगे की तरह लाल था; इस में मूँगा उपजता था। अन्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें उपर उठतीं और ओर शब्द करती हुई गिरतीं थीं। सुप्पारक ने बताया वह बलमामुक समुद्र है, जिस में पढ़ कर लीटना असम्भव है। इस नाव पर सात सौ आदमी थे, जो सब यह सुन कर विक्षा उठे। किन्तु सुप्पारक स्वयं बोधिसस्व था, और अपनी सबकिरिय ( सत्य-किया) से इस ने नाव को वापिस किया।

बह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः और और कारणों से पढ़ें होंगे, और उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लालबुमत्कड़ों ने बना सीं। जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते हैं। सुरमाकी समुद्र आधुनिक फारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने बाले बायुली लोग मत्त्य-मानुष को बपनी सभ्यता का विधाता मानते और पूजते थे, और सुर भी एक बाबुली देवता था जिस का नाम राजा खम्मुराबी (लग० २२०० ई० पू०) के अभिलेखों में पाया गया है। दिवनाल आधुनिक लाल सागर है, जिस में दही सी मोटी मोटी गादी चीज तैरती है, जिस के रक्त के कारण आजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है। अगिमाख उन दोनों के बीच बादन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा। चौथा समुद्र

कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नीज नदी के निकास के देश चीर कुशहोप के तट-समुद्र का अभिनाय है। पुराणों में कुशहोप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया को कुशहोप मानना चाहिए। पुराणों के कुशहोप के वर्णन का अनुसरण कर के ही कमान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था। नूबिया का नाम कुशहो। वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था सो वहाँ के अभिलेखों से सिद्ध हा चुका है। नज्माल समुद्र का अर्थ जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा। आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से मिला देती थी, और इस प्रकार 'मू'-मज्यसागर और लाल सागर को नील नदी हारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में ज़रूर थी, पर ई० पू० की पहली सहस्राज्दी में—६०९ ई० पू० तक— न रही थी। वलमानुल समुद्र का अर्थ स्पष्ट ही क्वाक्वामुखी-समुद्र है, और जायसवाल के अनुसार उस का अर्थ 'भू'-मध्यसागर का प्रवी भाग है।

अन्त में भारतीय और रोबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है (जपर % १४ ड) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का प्राचीन काल में सम्पर्क मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत से विद्वान भी मानते हैं। किनंगहाम का कहना था कि रोबाई लिपि भारतीय लिपि से निकती है, और भारतवासी जिस प्रकार सोलह सौ मील पूरव जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पिंड्रम तरफ भीर। मिस्र और रोबा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा मारतवर्ष और रोबा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना जाता है।

१. ज० वि० श्रो॰ रि॰ म्गे० १६२०, ए॰ १६३ म ।

२, कीइन्स ऑव पन्ध्येंट इन्डिया ( माचीन भारत के सिक्के ), ए० १६-४१ न

टेलर—श्राहफाबिट (वर्बमाका), कि॰ २, ए॰ ६१४।

## # १९. पीर-जानपद

जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावर्त के राज्यों में पौर-जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी । उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण (लग० ५०० ई० पू०) आदि में बेरजानपदः या पौरः और जानपदः शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, और इस लिए उन का अर्थ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर की संस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए। लारवेल (नीचे 89 १५१, १५३) के अभिलेख में भी राजा के पौर जानपद को अनुग्रह या कानूनी रियायतें देने का उल्लेख है।

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुई। प्रो० विनयकुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संख्या मानना गलत है, रामायण आदि के उल्लेखों में केवल जातविकवचनम् है, और वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुचां के राजनैतिक विन्तन का सामान्य प्रजासतापरक रुमान स्चित करते हैं, अधिक कुछ नहीं?। जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रा० सरकार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल को स्थापना कुछ और बातों पर भी निर्भर है, जिन्हें आसानी से नहीं उद्दाया जा सकता।

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्ञवल्कय-स्मृति की मध्यकालीन टोका मित्र मिश्र-कृत वैष्टिमित्रोदय की विवेचना में हैं। मित्र मिश्र ने बृहस्पति का यह श्लोक उद्भृत किया है—

१ हिं रा० ४० २७-२८।

२. पोलिटिकल इन्स्टीटच्यान्स ऐन्ड थियरीज़ आँव वि हिन्दूज़ (हिन्दुचों की राजवैतिक संस्थार्ये और स्थापनार्ये). बाइपज़िय १६२२, पूर्व ७१-७२।

#### प्राप्ती देशम बस्कुर्यात्सत्ववेश्य परस्परम् । राजाविरोधिधर्मार्थं संवित्पत्रं वदन्ति सत् ॥

चर्यात्, प्राम चौर देश परस्पर मिल कर राजा के चिविरद्ध जो चर्म-विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत्र कहते हैं। इस से सिद्ध है कि समूचा देश (जनपद) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था।

उती लेखक का फिर कहना है कि पौरः पुरवासिना समूह:-पौर पुरवा-सियों के समृह को कहते हैं --, और समृह शब्द हिन्दू कानून की परिमाषा में एक संगठित संस्था (निकाय) के अर्थ में आता हैं, न कि जमघट (निचय) के अर्थ में। इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं। चरडेश्वर के विवादरबाकर में कात्यायन और बृहस्पति के मत उद्धृत हैं, जिन में गए। पाषरह पूरा जात श्रेरिए आदि समूहस्य वर्गें। का, विशाज आदि के समूह पूरा का, समृहों के धर्म (कानून) का, और समृह और उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है। समृहस्या वर्गाः का अर्थ चराडेश्वर ने किया है-मिलिताः । फिर वीरमित्रोदय में कहा है कि प्राम. पौर, गरा और श्रेरि के लोग सब वर्गी होते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन टीक।कारों के मत में पैर एक समुद्र या वर्ग था. सो स्पष्ट है। अमरकोष (२.८.१८) में प्रकृति शब्द के दो अर्थ दिये हैं-(१) खामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) पौरों को श्रेशियाँ। उस को टीका में चोरस्वामी उसी कात्यायन का बचन बद्धृत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ हैं—अमात्य **औ**र पीर । अर्थात जिस अर्थ में काट्यायन पौराः कहता है, उसी अर्थ में अमर ने पीराएं। श्रेरायः कहा है । इस प्रकार पीराः की व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर अर्थात् समृहस्थ पौर-यानी पौर निकाय है।

टीकाकारों को इन ज्याख्याचों को ध्यान में रख कर हमें धर्मशाखों की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसी कैरिमित्रोदय में बृहस्पति का एक और उद्धरण है—

## देशस्थित्वातुमानेन नैयमानुमतेन वा । किमते निर्वायस्तत्र म्यवडारस्य वाष्यते ॥

इस में देश (जनपद) की स्थिति (ठइराव) का उल्लेख है; किन्तु रिश्वति का अर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे सिन्दुग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है—

बो ब्रामदेशसंबानां इत्वा सत्येन संविद्म् । विसंबदेशरो बोभात्तं राष्ट्राद्विभवासयेत्॥

( 4. 298 )

—"प्राम और देश के संघों की सचाई के साथ संविद् कर के जो मनुष्य लोभ से उस का विसंवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे।"

यहाँ देश (जनपर्) के संव और उस संघ की संवित् (ठहराव) का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिए ? इसे ध्यान में रखते हुए अब मनुस्मृति की दूसरी ज्यवस्था देखिये—

कातिकानपरान् धर्मान् श्रेकीधर्मार्य धर्मवित्। समीक्य कुळधर्मार्थ स्वधरमें प्रतिपाद्येत्॥

( =. 81 )

जानपद वर्ष क्या जनपद के ठहराब नहीं हैं ? देश के रिवाज वार्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही अंगी-धर्मों का वल्लेख है, दूसरे देश-संघ की संवित् होती भी यह मनुस्मृति के ही वपरले उद्धरण से निश्चित हो चुका है। चौर समृत्वा जनपद किसी संस्था में संगठित हुप विना कैसे ठहराब कर सकता था ? धर्मशास्त्रों से चौर पहलं की अर्थशास्त्र को गवाही है। कौटिल्य देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म (देश जाति कुल के संघों के समय का मि बिगड़ने देना) (पृ० १७३) की विवेचना करता, चौर फिर प्राम-संघ चादि के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (पृ० ४००)। जाति कुल चौर प्राम के संघों से उन की संस्थायें ही समभी जाती हैं, और उन के समय से उन संस्थाचों में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ चौर उस के समय से क्या देश का संस्थात्व निश्चित नहीं होता ?

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही है। अभिवादन और सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि अपने से वय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े होना चाहिए, आर्य वय में छोटा भी हो तो शृद्ध को उस के आने पर उसी प्रकार उठना चाहिए, शृद्ध भले ही अस्सी बरस से छोटा हो किन्तु यि वह भूत-पूर्व पौर हो तो उस के आने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए (६ ९—११)। यहाँ पूर्वः पौरः का अर्थ क्या 'भूतपूर्व शहराती' हो सकता है? अस्सी बरस से बड़े शृद्ध के सामने उन्न में छोटा आर्य उठे यह बात समक में आ सकती है, किन्तु उन्न में भी छोटे शृद्ध के सामने जब आर्य को उठने को कहा जाता है तब उस शृद्ध में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा सत्कार-भाजन बन जाता ? पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का और कोई अर्थ नहीं हो सकता।

इन सब बार्तो पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि वैदिक और उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था पारूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये। विम्बिसार का गामिक-सिन्निपात क्या वही जानपद संस्था न थी र उस जुटाव के लिए सिन्निपतन और उपसंक्रमण शब्द बर्से गये हैं, जो पालि वाक्रमय में हमेशा सुसंगठित संस्थाओं के जुटात्र के लिए प्रयुक्त होते हैं ( जैसे जातक, ४, १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्थागार में सक्षिपतन )।

समय स्थिति खौर संवित् शब्द हमारे वाङ्मय और इतिहास में ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यह किया है कि संवित् केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हिं॰ रा॰ २, पृ० १०६-७)। किन्तु इस खंश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते।

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में विश्वास वाक्मय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्दा से मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत को आश्चर्य-जनक पुष्टि की है। वह मोहर सन् १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर गुप्त-युग की लिपि में लिखा है—पुरिकाणामजानपदस्य—पुरिका के प्रामों के जानपद की। आन्धों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (ई० आ० १९२९, ए० १३९-४०)। इस मोहर के आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना होगा।

मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद हैं जो कि नीचे हुँ १४२ ऋ-१४३ ऋ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना चाहिए।

### \* २०. क्षत्रियों और ब्राह्मणों का संघर्ष ?

हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब मानव संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं की भी सुफ्त में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को भी सुफ्त में ही जातभेद का विचार मान लेना बहुत स्वामाविक हो गया है। जहां ब्राह्मण कत्रिय
कुदुम्बी या कुम्भकार चादि राज्द हों, उन का अर्थ बिना विचारे और विना
प्रसंग देखे ब्राह्मण जात ज्ञिय जात कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना
चाहिए। किन्तु बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर
घेनसह जातक (३५३) की यह च्यतीतबत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मद्रत्त
राज्य करता था तब तक्कसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्ख आचरिय
(जगत्प्रसिद्ध खाचार्य) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के खनेक हतिय माणव
और ब्राह्मण माणव उन के पास जा कर शिल्प प्रहण करते थे (जि०३, पृ०
१५८)। माणव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणवक (पंजाबी मुख्डा) अर्थात
कुमार के खर्थ में है; किन्तु अंग्रेजी खनुवादकों ने वहाँ मुक्त में ही स्त्रिय
जात और ब्राह्मण जात बना हाली है! इसी प्रचलित भ्रम के कारण खाधुनिक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है।

जात-पाँत के बीज और श्रंकुर के कमिवकास की श्रवस्थाओं का सब से श्रिक युक्तिसंगत और संनिप्त विवेचन जो मेरी नजर में पड़ा है, डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार के सामृहिक जीवन के श्रान्तिम श्रध्याय में है। मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का श्रवसरण किया है; किन्तु सुमे ऐसा जान पड़ता है कि एक धाध जगह डा॰ मजूमदार भी प्रचित्तत श्रम में पड़ कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वामाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का श्रंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटने लगा, तब ज्ञियों और ब्राह्मणों में परस्पर संघर्ष रहा, ब्राह्मण अपने को सब से बड़ा कहते पर ज्ञिय बन्हों श्रप्तने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में चित्रय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्मण अपनी चतुराई और धूर्तता से बड़े बन बैठे। उन्हों ने इस बात के ज्ञितने उदारहण विये हैं, उन में से एक में भी सुमे वैसा संघर्ष नहीं दीस पड़ा; बिक्क समूचे प्राचीन इतिहास में कहाँ स्वोजने पर भी नहीं मिला।

यदि वैसा संघर्ष होता तो माह्यणों के पास ऐसा कीन सा साधन था जिस से वे स्त्रियों को पछाड़ सकते हैं डा० मजूमदार राजशिक का उल्लेख करते हैं, पर स्त्रियों को राजशिक से माह्यण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वयं स्त्रियों को मी है डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि स्त्रिय माह्यण को बेटी को नहीं लेते, वे स्त्रिय श्रीर माह्यणी या माह्यण और स्त्रिया की सन्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु माह्यण स्त्रियों की बेटी को आदर-पूर्वक लेते श्रीर वैसो मिश्रित सन्तान को अपने में आदरपूर्वक शामित करते हैं। मेरी विनम्न सम्मित में ऐसे उदाहरणों से माह्यणों का नीची जात होना या स्त्रियों माह्यणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं होता। उन से केवल एक बात सिद्ध होती है जो रूपरेखा में जिली गई है। और वह यह कि स्त्रियों में अपनी कुलोनता श्रीर गोत्र-शुद्धि का भाव माह्यणों से पहले उपजा, और माह्यणों ने वह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक माह्यणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, और इसी लिए यह भाव उन में एक समाने तक पक्का न हो सका। ऐसा होना सर्वधा स्वाभाविक था, क्योंकि स्त्रिय एक स्वाभाविक ऊँची श्रेणी थे, जब कि माह्यणों की श्रीण कृत्रिम थी।

# # २१. बढली का अभिलेख और पिच्छम भारत में जैन धर्म के मचार की माचीनता

राजपूताना-म्यूजियम अजमेर में बढलो-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े बाह्मी अज़रों में निम्नलिखित खरिडत लेख है-

> वी संय भगवत चतुरसीतिवसे साकसिकेः

अर्थात् "भगवान् वीर के लिए "८४ वें बरस में "मध्यमिका के "।"

श्रद्धेय श्रोमा जी ने मेरा श्राह्मी लिपि की शिक्षा का श्रारम्भ इसी लेख से कराया था। प्रा० लि० मा० प्र० २-३ पर भी उन्हों ने उस का उल्लेख किया है। विद्वानों का ध्यान श्रमी तक उस की श्रोर नहीं गया; किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्र का है। एक तो वह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है। दूसरे, वह प्राचीन काल में पिच्छिम भारत में एक बाकायदा संवत् की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संवतों के रहने की सम्भावना है—वीर संवत् या नन्द संवत्। यदि ८४ वां बरस वीर संवत् का हो तो महावीर के बाद की पहली हो शताब्दी में, श्रीर यदि नन्द संवत् (दे० नीचे श्र २२ श्री) का हो तो वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में मध्यमिका (जिसे चित्तोड़ के पास श्राधुनिक नगरी के खँडहर सूचित करते हैं) श्रधीत दिक्खनपूरव राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तोसरी महत्त्व की बात है।

उस लेख का सम्पादन पित्राफिया इंडिका में हो जाना अभीष्ट है<sup>9</sup>।

## २२ त्रैशुनाक श्रीर नन्द इतिहास की समस्यायें

भगवान बुद्ध के समय सं पौराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बौद्ध और जैन अनुश्रुति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है। स्व० श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौराणिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनैस्टीज ऑव दि कलि एज (कलियुग के वंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पांथी में प्रकाशित किया था

यह जिलने के बाद्र मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस खेल की तरफ़ दिखाया, और उन्हों ने भोमा की से जेल की जाप मँगा कर जा० वि० स्त्रो० रि० सो०, १६३०, में उस का सम्पाद्म कर दिया है।

(आक्सफर्ड, १९१३)। जायसवाल जी ने उस कार्य को और आगे बढ़ा कर पौराणिक के साथ बौद्ध और जैन अनुश्रुति के तथा अन्य सामग्री के तुलना-त्मक अध्ययन से रौशुनाक और नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोटा सा ढाँचा खड़ा किया (ज० बि० श्रो० रि० सो० १, पू० ६७-११५)। उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं और उन पर के समकालीन ह्यांटे छोटे व्यभिलेखों का भी उद्धार किया (वहीं, जि० ५, पू० ८८ प्र, ५५०-५१: जि० ६, पू० १७३ प्र)। तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ अस्पष्टता धुंघलापन और विवाद बाकी है, अनेक समस्यायें हल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुअति की उपेता और अबहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल दिक्सनी (सिंहलो) बौद्ध अनुश्रुति के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिणामों को स्वीकार नहीं करता। शैशनाक राजाओं की प्रतिमात्रों के विषय में भी बड़ा विवाद है। रूपरेखा में मैंने जायसवाल जी का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है: किन्तु मैंने उन की स्थापना श्रों को श्रारजी तौर से ही माना है। कई विवादपस्त प्रश्नों के विषय में मेरो तसल्ली नहीं हो पाई। इस इतिहास के धुँ धलेपन अस्पष्टता श्रीर विवाद की दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर ने जिस शैली से श्रादिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी शैली का प्रयोग परीक्षित्-नन्द-काल के लिए भी किया जाय। इस युग के लिए पहले युगों से कहीं ऋधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के युग के लिए उत्तर वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जैन वाङ्मय की सामग्री पौराखिक सामगी कं श्रतिरिक्त मौजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम को हाथ नहीं सगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त कमशः किन स्थापनात्रों पर आश्रित है, और उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादमस्त है. सो संस्रेप में स्पष्ट करने का यह यहाँ किया जाता है। नीचे के पृष्ठों में जहाँ प्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्ह का उल्लेख किया गया है, वहाँ जल बिल ओल रिल सोल की जिल्हों से अभिपाय है।

#### श्र. प्रद्योत वंश का रूतान्त पादिष्टप्पणी के रूप में

पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण ज्याख्या के श्रनुसार मगध में बाहदूथ वंश के बाद प्रद्योत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य किया। किन्तु प्रद्यात वंश अवन्ति में राज्य करता था, और शैशुनाकों का समकालीन था। जायसवाल यह ज्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगवश मगध के इतिहास में आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक में या पाद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाता था। उसके अन्त में यह पाठ था—

ःःः स्त (त ?) स्युत्तो निम्द्वर्धनः । इत्या तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति ।

यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शिशुनाक (शिशुनाक वंशज), और वह निद्-वर्धन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिलिपिकारों ने यह न समफ कर कि इसे कोष्ठक में पदना चाहिए, और निन्दवर्धन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक राजा समफ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूर्ववर्त्ती मान लिया, और उन के कृतान्त को वाईद्रथों और शैशुनाकों के बीच रख दिया।

ं पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के बृत्तान्त को पुराखें-पाठ में मगध के बृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलम्माने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है।

# इ. दर्शक = नागदासक ?

सिंहल की बौद्ध अनुश्रुति के दो प्रनथ बहुत प्रसिद्ध हैं —दीपवंस (= द्वीपवंश अर्थात् सिंहल द्वीप के राजवंश) और महावंस । दीपवंस का संकलन बांदाजन चौथी राताब्दी ई० में ब्यौर महावंस का ६ ठी राताब्दी ई० में हुआ माना जाता है। उन दोनों के हुत्ताब्द का बारम्भ बुद्ध-कालीन मगव के इतिहास से होता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध बानुश्रुति भी सिंहल गई बी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा।

विद्यमान दक्किनी बौद्ध (सिंहली और वरमी) अनुश्रुति में अजात-शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दीपर्वस में उदयी के ठीक बाद नागदासक है, किन्तु महावंस और बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुकद भौर मुंह, भौर तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध अनुभूति के प्रत्य दिव्यावदान में मुख्ड के बाद काकवर्णि का नाम है। पुराणों में अजातशत्र और बद्यी के बीच दर्शक है। जायसवाल का कहना है कि नागदासक = दर्शक शिशुनाग (=शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष जरूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामीक्स (बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया) का नाम भी दर्शक था। काकवर्णि भी दर्शक का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार ।शिशुनाक का बेटा काकवर्ण था, इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि नाग-दासक = दर्शक = काकवर्णि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुभूति उसे ग़लती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम् से दशंक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। प्रा० देवदत्त रा० भएडारकर भी नागदासक और दर्शक को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वीकृत नहीं है। उन्हों ने सिद्धः किया है कि दर्शक को यदि अजातशत्रु का बेटा माना जाय तो उस के गरी बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ हरस के बय में उस का दर्शक की बहन पद्मावती को ज्याहना सर्वथा असंगत है. और मास ने अपने समय की रासत अनुभूति का अनुसरण किया है (का॰ म्या॰ पू० ६९-७०)। किन्तु वैसे ज्याह में असंगति अले ही रही हो, कठिनाई तो कुछ न थी। उसी जमाने में अजातश्रु से हार या जीत कर

भाये बूढ़े राजा प्रसेनजित् के साथ इम भावस्ती के मालाकार-सेट्टी की सोलइ बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैं (जातक ३. ४०५-६)।

बीद अनुश्रुति में अजातशत्रु को पितृघाती कहा है, महावंस में लिखा है कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, और नागदासक तक यही पितृघातकता का कम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अव अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को भूठा मानते हैं, वह कई अंशों में युद्ध के प्रतिद्वन्द्वी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा।

उस के वंशजों के पितृधात की बात स्पष्ट ऋत्युक्ति है। उदयी को गर्गसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र प्रन्थ है, उत्तटा धर्मात्मा कहा है।

# उ. श्रनुरुद्ध और मुएड की सत्ता

महांवस तथा बरमी अनुभुति में उद्यों के बाद अनुकद और मुण्ड राजाओं के नाम हैं। दिव्यावदान में भी मुण्ड का नाम है। तिब्बती अनुभुति (लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी सामग्री के आधार पर तिब्बती भाषा में लिखी गई) में अजातशत्र के बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या सूचित करता है कि उस में दर्शक अनुकद और मुंड बीनों गिने गये हैं। मुण्ड की सत्ता अक्तुत्तर निकाय, ५. ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस शिशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन अति में दश ने के बजाय दश दी पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गीया नामों को छोड़ देते हैं, विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों—अर्थात कई भाइयों ने एक के बाद दूसरे राज्य किया हो—, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला देते हैं। पुराणों में उदयी का राज्य-काल युक्य नामों में मिला देते हैं। पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि बीद अनुभित

में केवल १६। फलतः खत्यी के राज्य-काल में अनुरुद्ध और मुंद के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलित हैं।

# ऋ. शिशुनाक विम्विसार का पूर्वज या नागदासक का अमात्य ?

सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अनुश्रुति विम्बिसार से शुरू होती है, उस के पूर्वजों से उसे कुछ मतलब नहीं। दिन्खनी बौद्ध अनुश्रुति में उलटा एक सुसुनान को नागदासक का अमात्य और कालाशोक का पिता कहा है। उस के अनुसार पाँच पितृचातियों के पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनान को गही पर बैठाया। पहले शिशुनाक को बाईद्रशों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गही पर बैठाया था, यह बात पुराणों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध अनुश्रुति का सुसुनान वास्तव में किसी राजा (दर्शक) का विशेषण था, जो बाद में एक प्रथक राजा बन गया, और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गई। प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनान की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनान का पुत्र था, इस का अर्थ केवल यह है कि वह शिशुनाक-वंश का था। शिशुनान विम्बसार का पूर्वज था, इस का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के प्रन्थ गर्गसंहिता के युनपुराण नामक अध्याय में उदयी को शिशुनान-वंशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति (दिन्यावदान, तारानाथ आदि) में भी सुसुनान का कहीं नाम नहीं है।

परस्तम गाँव से पाई गई मथुरा अद्भुतालय वाली प्रतिमा पर के अभिलेख का उद्घार कर जायसवाल ने उसे अजातरात्रु की प्रतिमा सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनांग शब्द प्राकृत श्वासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनुश्रुति का अनुसरण करने वाले प्रो० देवदत्त रा० भण्डारकर विश्विसार को ही वंशस्थापक मानते

हैं। डा० रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम हर्यद्व कुत हूंद निकाला है ( इं० हि० का॰ १. १ )।

# लृः अवन्ति का अज और नन्दिवर्धन = मगध का अज उदयी और नन्दिवर्धन

पुराणों के प्रद्योत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों वंश निन्दिवर्धन पर आकर समाप्त होते हैं। और दोनों वंशों को कालगणना करने पर अवन्ति का निन्दिवर्धन और मगध का निन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति के निन्दिवर्धन को शैशुनाक कहा हो है। फलतः न केवल दोनों समकालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निश्चित हैं ही। इसी से सन् १९१५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला या कि मगध के राजाओं में से निन्दिवर्धन ने ही अवन्ति को जीता। जैन बन्धों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वंश ने राज्य किया। निन्दिवर्धन नन्द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का नाम वर्त्तिवर्धन भी है।

श्रवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी पालक और उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद और एक राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। कथासिरत्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-वःलक था, और मुच्छकिटक के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आर्थक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का ज्याल था कि अजक आर्थक का ही प्राकृत रूप होगा, विशाखयूप आर्थक का बेटा रहा होगा, और कई प्रतियों में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से होगा। उपर मगध के वंश में उदयी के बजाय शीमद्भागवत पुराण में अजय (अज का अपपाठ) लिखा है, और निन्दवर्धन को आजय लिखा है, जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस-वाल को यह नहीं सूम्ता। सन् १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता-अद्मुतालय में पड़ी पटना बाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अज की और दूसरी वर्त्तनन्दी की निकली। तब यह जानने पर कि पटना में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अजक भी बही है। अवन्ति के विजय का अय भी तब निन्दवर्धन के बजाय अज उदयी को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्त्तवर्धन का अये समस्म गया (ज० वि० औ० रि० सो० १९१९, ए० ९६.९७, ५२२—२६)। यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की शिनास्त से अवन्ति और मगध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनास्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है।

# ए. शैशुनाक प्रतिमार्थे

पटना की बस्ती अगम कुर्जां से सन् १८१२ में दो आदमकद मूर्तियाँ मिली थीं, जो अब कतकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछली शताब्दी में जनरल किनिगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें यहां की मूर्तियाँ कहा। सन् १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है—

#### मगे बाबो क्रोबीबीशे

—ममबान् अतः स्रोपमधीशः, अर्थात् श्रीमान् अत्र पृथ्वीपति; और

#### सपस्तते वडनन्ती

—सर्वेत्रेश वर्तनन्दी —सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वर्तनन्दी। इस विषय पर भारी विवाद हुमा। पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी की यक्त-मूर्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वाँ शताब्दी ई० पू० के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में क्यशोक से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले क्यनेक विद्यानों का यह मत था कि वह कला भारत में पारस से मौर्य काल में ब्याई थी। उन मूर्तियों पर मौर्य जिलक्य (पालिश) है; वह भी पहले पारस से सीखी वस्तु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्तियों के खलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध हुआ। चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-रूसरी शताब्दी ई० की मानो जाती थी। यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़ें जाय, ब्यौर इन क्यत्रों को मौर्य माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धका लगता है कि भारतीय ब्राह्मी लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कल्पना के अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य होना चाहिए, जब कि इन लेखों से उलटी बात सिद्ध होती है (उपर क्ष १४ उ)।

इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूर्त्ति की पटना-मूर्त्तियों से सहराता की त्रोर व्यान दिलाया; और जायसवाल ने जब उस पर के श्रामिल का पढ़ा तो वह भी कुणिक शेवासिनाम मामनों के राजा अजातशतु को प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यत्त-मूर्त्ति मानी जाती थी, श्रव एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाशों के उद्धार से पैराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन श्राविष्कारों से बोट लगी।

यहाँ संत्रेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास बैन जी ने उन्हें शैशुनाक राजाधों की समकातीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीपीश के बजाय छानीनिको पद्दा, जिस से कुछ धर्थ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप के बजाय सन पदा, जिस से धर्थ में कोई मेद नहीं होता। उन का कहना था कि राजाओं के नामों— जन्ते और वटनन्दी— के पाठ के विषय में दो मत हो ही नहीं सकते। उन का मुख्य मतमेद यह था कि वे अमिलेखों की लिपि को पीछे का, और इस लिए अभिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे (वहीं, ए० २१०-१४)। लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आमहपूर्वक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बानेंट ने कहा कि अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को २००ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत ज्याकरण से असंगत बतलाया, और स्त्रयं दोनों लेखों को इस प्रकार पदा (क) मने अब छनीविक (ख) यसत वटनन्दी। अपने पाठों का कुछ धर्थ उन्हों ने न बताया, अब और वटनन्दी को ज्यकिगत नाम तो माना, किन्तु रैशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया।

प्रो॰ रमाप्रसाद चन्द और और डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार को भी जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया। केवल यहां दो विद्वान हैं जिन्हों ने अभिलेखों के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित किये। प्रो॰ चन्द के मत में पाठ कमशः यों है—(क) मग अचल्रनीविक (—भगवान अच्चयनीविक:—कुबेर) (ख) यस सर्वट नन्दी (—यच्चः नन्दी)। डा॰ मजूमदार के पाठ यों हें—(क) गते [यसे] लेच्छई [ति] ४०, ४ (लिच्छवियों का सं॰ ४४ बीतने पर), (ख) यसे सं विजनं ७० (यद्म, सं॰ विजयों का ७०)। डा॰ मजूमदार ने लिखा कि पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं अजय है, और आजेय से भी अज का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अर्थ अजय का बेटा है। ये दोनों विद्वान बुद्दसर के अनुयायी होने के कारण आसिलेखों को लिपि को उतना प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है।

जायसवाल ने बार्नेट के एक एक आध्येय का पूरा पूरा उत्तर दिया। उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार बिद्वान नहीं कह सकता कि कसा की दृष्टि से प्रतिमायें मौर्य काल के पीछे की हैं; उन पर जिला (पौलिश) भी मौर्यकालीन है। तो भी उन के अभिलेखों की लिपि बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है. और इस कारण वे अभिलेख भी पीछे के। किन्त प्रतिमाओं की पीठ पर दुपड़े की सलवटों की धारियाँ लेखों के अज़रों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निरिचत रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय ही धारियों में पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकत्ते के एक यूरोपियन मुर्त्तितत्तक मि० मीन की सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के अभिप्राय का कुछ पता न था। मि० त्रीन ने प्रतिमाओं की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषक्क अध्यापक अक्रा सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमात्रों को आपहपूर्वक प्राक्रमीर्य-कालीन कहा। किन्तु दूसरे कलाविशेषक्ष श्रीयुत अर्थेन्दुकुमार गांगुलि ने यन्न-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राङमीर्य हों तो भी वे यत्त-मृत्तियाँ ही हैं, भौर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पदा है तो भी वे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यन-मूर्तियाँ हैं तब उन्हों ने राजाचों के नाम खोद हाले !

प्रो० चन्द और डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवाल ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला चए। भर के लिए भी न मानेगा कि अवल = अच्य, और 'अजय का बेटा = आजेय' वहीं कहेगा जिसे व्याकरण की यह आरम्भिक बात भी न मालूम हो कि तिद्धत प्रत्यय विशेषणों के साथ नहीं लगा करते।

इस के बाद तीसरी शैशुनाक प्रतिमा—बजातशत्रु वाली—का उद्धार हुआ। महामहोपाष्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी पूरी सहमति

### ऐ. कालाशोक = नन्दिवर्धन ?

कालाशोक और नित्वर्धन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल ने १९१५ में को थी। सभी बौद्ध प्रन्थों ने वैशाली में मिक्खु यश की चेष्टा से ७०० मिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, और उस की तिथि विमिन्न भन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नित्वर्धन राज्य करता था। बौद्ध प्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नित्वर्धन और कालाशोक का एकस्व सम्भव दीखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भिद्धओं की सभा राजा नन्दी की संरच्छता में वैशाली में जुटाई। फलतः नन्दी कालाशोक। दूसरी तरक तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया। उस के सामने नन्दी और कामाशोक दोनों नामों-विषयक अनुभृतियाँ

थीं। दोनों की एकता पहचाने विना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। खोतनी अनुसूति (रीकहिल की जारफ ऑव दि नुद्ध में) के अनुसार भी नन्द के राज्य में संगीति हुई थी। इस देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्द कहलाता था।

नित्वर्धन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख से (नीचे § १५१, १५३) नन्द द्वारा कर्लिंग जीता जाना प्रकट है। पाटिखपुत्र में नन्द की सभा में पारिएनि के जाने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता है कि नन्द का सम्बन्ध अक्रयान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने द्विखनपूरबी तथा पिछ्लमी समुद्र-तट के देशों (कलिंग और अवन्ति) को जीता, और हिमास्तथ के प्रदेशों का दिग्बिजय भी किया था; कश्मीर और पड़ोस के प्रदेश उस के अधीन थे। इस से भी होनों की एकता को बात पुष्ट होती है।

इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, !जिस का संस्कृत रूप संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल (= संहारी )-अशोक का दूसरा नाम है।

## श्रो. पूर्व नन्द श्रोर नव नन्द

अब इम पूर्व नन्दों और नव नन्दों को बात को ले सकते हैं।

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौर्य से पहले तन्दों का राज्य था, तन्दों की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापद्म नन्द था, दूसरी में बस के आठ बेटे। ये सब मिला कर नव (नौ) नन्द थे। वायु पु॰ में महापद्म नन्द का राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाकी पुराणों में महापद्म के ८८ वर्ष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर १०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्दों के १०० वर्ष राज्य करने की अनुमृति है। जाक्सवाल का कहना है कि अनुभृति का वह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अनुभृति की आन्त ज्याख्या पर निर्भर है। महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नद नन्द का अर्थ है नये मन्द, ज कि नौ नन्द। सौ वर्ष नन्दों का शाल्य था वह वाल

स्वित करती है कि बन्दों में इन्न और राजाओं की जिनती भी भी। १९१५ में जाबसवास का वह बिचार था कि नन्दिवर्धन और महानन्ती का असस नाम नन्द रहा होगा, नन्दी बाद का अन्त रूप होगा (पृ॰ ८१), तथा सौ वर्ष की गिनती नन्द-वर्षन के समय से ही शुरू होती होगी। किन्तु नन्दिवर्धन से अन्तिम नन्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० का अर्थ लगमग १००, या यह अनुश्रुति आन्त है। किन्तु १९१९ में नन्दी की प्रतिमा निकलने पर नन्दी नाम तो निश्चित हो गया, और जायसवाल की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ (पृ० ९७)। १०० वर्ष के हिसाब की तब उन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष नव नन्दों के और बाकी ८३ पूर्व नन्दों के हैं। किन्तु नन्दिवर्धन के पूर्ववर्ती अनुबद्ध और मुख्ड भी, जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वर्ष पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३ + १७ = १०० वर्ष पूर्व नन्दों के ही हुए, नव नन्दों का काल उस में शामिल नहीं है (पृ० ९८)।

यह न्याख्या कै।शलपूर्ण है, किन्तु मुक्ते इस से पूरा सन्तोष नहीं होता। नन्दों के सौ वर्ष की बात स्वयं धुँधली और अस्पष्ट है; पूर्व नन्दों की पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है।

(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन चानुशृति से सिद्ध होती है। जैन चानुशृति के चानुसार ध्यवन्ति में पासक वंश के राज्य के बाद नन्दों ने १५५ वर्ष
राज्य किया। स्वष्टतः वे अज उदबी और उस के वंशओं को नन्द राजा कहते
हैं (जि० १ प्ट० १०२; जि० ५ प्ट० ९८, १००, ५२४)। उस के नन्दों के १५५
वर्ष = पुराग् वाले नन्दों के १२३ वर्ष + उदबी के ३२ वर्ष (जो कि धव
बीद्ध चानुशृति की सहायता से उदबी के १५ + चानुक्द्ध ९ + मुख्ड के ८ वर्ष
सिद्ध होते हैं )। जैन चानुशृति में चावन्ति का इतिहास है; उक्त गण्याना से
प्रतीत होता है कि चदबी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वर्ष में घावन्ति

को ले लिया था। हैम चन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द्र कहता है (जि॰ ५, पृ० ५२४)। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्द को एक वन्त में नव नन्द कहा गया है—दिजो वस्किचिरित्मासीन् नवनन्दं स शसित (वहीं पृ॰ ९८)।

(३) इस के अतिरिक्त यह सममा गया था कि खारवेल का अभिलेख भी नित्वर्धन = नन्द सिद्ध करता है। सन् १९१७ में जब जायसवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, उन्हों ने उस के अन्त में 'मौर्य काल १६५' पढ़ा, जो खारवेल के राज्य का १३ वा वर्ष था। उसी लेख में खारवेल के ५वें वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध में नन्द राजा का उल्लेख है—नन्दराजितवससते। प्राटितम् " इत्यादि, जिस का यह अर्थ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस वर्ष अपनी राजधानी में लाया। चन्द्रगुप्त मौर्य का अभिषेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और समय के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल का ५वां वर्ष) = १६९ या १६५ ई० पू०; और नन्द राजा का समय = ४६९ या ४६५ ई० पू०। यह नन्द नन्दि-वर्धन नहीं तो कौन हो सकता था? (राखालदास वैनर्जी—ज० वि० औ० रि० सो० ३, पू० ४९८-९९)।

किन्तु बाद में एक तो 'मीर्य काल १६५' वाला पाठ स्वयं जायसवाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग वही रहता है। दूसरे नन्दराजितवससत '''का अर्थ डा० स्टेन कोनी ने किया— नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर '''। तिवससत का अर्थ सं० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनी के मत में वह वीर-संवत् है। तब १०३ वीर सं० = ४४२ ई० पू० में (कोनी के हिसाब से ४२४ में, क्योंकि उन्हों ने वीर-संवत् का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है,) नन्द राजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वर्ष राज्य किया,

अर्थात् ४२३ ई० ए० से (चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० ए० में गिन कर; यदि कोनी ३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्दों के आरम्भ और ४२४ ई० पू० में नन्दों की सत्ता में कोई विरोध न होता)। तब या तो परम्परागत बीर-संबत् गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष वाली बात में कुछ गलती है, और जैन अनुश्रुति के नन्दों के १५५ वर्ष वाली बात अधिक ठीक है (ऐक्टा श्रोरियंटेलिया १, ए० १२ प्र)।

आगे डा० कोनौ मेरतुङ्ग और अन्य जैन लेखकों की कालगणनापरक गायाओं पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि 'महावीर के बाद ६० वर्ष पालक का राज्य फिर १५५ वर्ष नन्दों का राज्य ''''' इत्यादि का मूल रूप और अर्थ यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य और वीर सं० १५५ तक नन्दों का ''इत्यादि श यहाँ डा० कोनौ स्वयं भूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'मौर्यों के १०८ वर्ष, पुष्यमित्र के ३० वर्ष ''' का अर्थ क्या मौर्यों का अन्त १०८ वीर सं० में ''' इत्यादि होगा ?

खारवेल की उक्त पंक्ति में बीर सं० होने की कल्पना जो डा॰ कीनो ने की है वह निरो कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का अर्थ डा० कोनी वाला और वीर सं॰ का आरम्म ५४५ ई॰ पू॰ में माना जाय, तो नन्दों के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठोक है या गलत, या उस का क्या अर्थ है, इस मग़ के पढ़े बिना, यह निश्चित होता है कि ५४५—१०३ = ४४२ ई॰ पू॰ में नन्दों का राज्य था। नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू॰ में पूर्व नन्द ही हो सकते थे।

१. देनमार्च तथा स्कन्तनाविया की प्राच्य-स्रोज-पत्रिका ।

२. उन गाथाओं की विवेचना पहले बाकोबी ने जैन कलपसूत्र के समुवाद (प्राच्य-धर्म-पुस्तकमाक्षा, २२) की सूमिका में तथा शार्पेन्तियर ने इं० आ० १६१४, ए० ११८ प्र में की है।

परन्तु नन्दराजितवससतकोषादित......का व्यर्थ अब स्वयं जायसवास यों करते हैं कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खोदी....'। उन का कहना है कि विद् ''नन्द राज ने सं० १०३ में खोदी......" अभिभेत होता तो तिवससत-नन्दराजकोषादित......पाठ होता (य० वि० को० रि० सो० १३, ए० २३९)। फसत: स्वारवेत-लेख पूर्व नन्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमास नहीं देता, किन्तु नन्द संवत् की सत्ता सिद्ध कर परोक्त रूप से मन्दिक्षंत्र = नन्द सिद्ध करता है।

#### भी. नन्द संवत्

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत् चलाया था यह अनुभुति पुरानी है, और चालुक्य विक्रमादित्य (११वीं शताब्दी ईसवी) के अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक लेख से भी उस की पुष्टि हुई। पर वह संवत् कव चला? अलबेलनी कहता है कि ४५८ ई॰ पू॰ से हर्ष-संवत् शुरू होता था, और वह उस के समय (११वीं शताब्दी ई॰) तक मथुरा और कन्नीज में जारी था। ४५८ ई॰ पू॰ में राजा हर्ष तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हर्ष और नन्द समानार्थक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी।

१९१५ में जयसवाल ने पौराणिक भौर बौद्ध भनुशृति के सामञ्जस्य से इस प्रकार तिथिनिर्णय किया था---

> श्चनुरुद्ध-४६७-४५८ ई॰ पू॰, मुरुष्ठ-४५८-४४९ ई॰ पू॰, नन्दिवर्धन-४४९-४०९ ई॰ पू॰।

> > ( To 884 )

यदि मुग्ड और अनुबद्ध में से एक का शक्य नन्दी के बाद हुआ हो तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ई॰ पू॰ से हुक होता है जो अजबेरूनी के अनुसार हर्ष (= नन्द)-संवत हुक होने का वर्ष है। फसरा: उस कासगरामा में वह संशोधन करना आभीष्ट है (जि॰ १३, पु॰ २३९)।

#### अं. यहानन्दी भीर उस के बेटों की सत्ता

दीपबंत में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य किला है, और फिर एकदम चन्द्रगुप्त मीर्य जा जाता है। महांवस में कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष है (जो पुराखों के अनुसार महापद्म नन्द का राज्य-काल का ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्दों का और तब मीर्थी का। बरमी बौद्ध अनुभृति में भी कालाशोक (राज्यकाल २८ वर्ष) के बाद महसेन और उस के बाठ भाइयों (कालाशोक के बेटों) का राज्य है, और फिर उमसेन (महापद्म) नन्द और उस के बाठ भाइयों का। जायसवाल का कहना है कि पूर्व नन्द और नव नन्द का मेद भूलने पर यह गोलमाल हुआ—नव नन्द का राज्यकाल (२८ वर्ष) और उस के बेटे दोनों पूर्व नन्द (नन्दिवर्धन, कालाशोक) पर नद दिये गये। बास्तव में न तो कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष था, न उस के ९ या १० बेटे थे। दीपबंस ने तो पूरी सफाइ से नव नन्दों की बात पूर्व नन्दों पर लगा कर नव नन्दों का वंश ही गुम कर दिया; किन्दु महावंस और बरमी बनुभृति ने कालाशोक के बेटों के बाद नव नन्द वंश भी रहने दिया।

महार्यस और वरमी जनुश्रुश का ऐसा करना यह स्चित करता है कि पूर्व और नव नन्दों में बोसमाल होने पर भी पीड़ियों की ठीक संख्या हम के सामने उपस्थित थी । कासाराोक के बेटों बाली पीड़ी पुराखों के महाजन्दी को स्वित करती है। तारानाय वैशालों के नन्दी के बाद राजा सन्द को रसता है, और महापदा को उस का बेटा बतसाया है। इस सिष्ट तारामाय का नन्द = पुराख का महायन्दी । दिन्यवदान में सहाली के बाद पुक्तकृषि है, और फिर महामयक्ष, महाबयहत = सहायहा प्रतीत होता है, और सहाती (कालारोक) और महाबयहत के बीच में तुसकृति महानन्दी को स्चित करता है। तुबकुचि इस के असल नाम का या किसो पर का प्राकृत कप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ प्र०८५, ९१)।

पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-कास ४३ वर्ष लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीचित् के जन्म (भारत युद्ध) से नन्द (= महानन्दी) के व्यभिषेक तक १०१५ वर्ष, तथा महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है—व्यर्थात् महानन्दी का राज्य-काल ३५ वर्ष। यूनानी लेखक कुर्तिय (Curtius) के व्यनुसार सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले राजा के बेटों का व्यभिमावक था। फलतः जायसवाल यह परिणाम निकालते हैं कि महानन्दी के ४६ वर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं, उस का व्यपना राज्यकाल ३५ वर्ष में उस के बेटों के ८ वर्ष सम्मिलित हैं, उस का व्यपना राज्यकाल ३५ वर्ष का था, और कलियुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षों के ठीक बाद महापद्म का उल्लेख करने का वर्ष यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक बही था। (जि०१, ए० १०९-११; जि० ३, ए० २४६)।

### भः, निर्वाण-संवत्

सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाग्य-संवत् ५४४ ई॰ में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुश्रुति-मन्थों में रौशुनाक और नम्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजातश्रश्रु अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा अन्य तरह से हिसाब करने से वह संवत् नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीन जैन अनुश्रुतियों में कुछ गोलमाल और अस्पष्टता आ जाने के कारण वीर-संवत् का जो आरम्भ अब माना जाता है, उस की बास्तविकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध और महाबीर के निर्वाण-संवत्

आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई॰ पू॰ और ४६७ ई॰ पू॰ वा उन के अद्रोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज थे, और सर्वसम्मति कमी किसी भत पर नहीं हुई। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई॰ पू॰ को बुद्ध-निर्वाण का सगभग अन्तिम रूप से निश्चित संवत् मान विचा था ( ऋ० हि०, ३च संस्कृ , पृ० ४६-४ , जहाँ संसेप से उस के पद्म की युक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध अनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलमा कर फिर ५४४ ई० पू० में बुद्ध-निर्वास तथा ५४५ ई० पू० में बीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि० १, ए० ९७--१०४)। अजातशत्र के कालनिर्णय के अलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर अशोक के समकालीन मेागालियुत्त तिस्स तक बौद्ध संघ के जितने विनय-पामाक्त हुए उन का विनय-पामाक्त्वता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक और युक्ति यह है कि बुद्ध के समय तकसिला स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुरुक्कसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता जगभग ५०५ ई० पू० में पारिसयों ने समाप्त कर दी। यदि यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध प्रन्थ इस का उल्लेख करते धार तकसिला को स्थतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते।

स्वर्गीय डा० विन्सेंट सिमथ ने अपनी अली हिस्टरी ऑव इंडिया के तीसरे संस्करण (१९१४) में ४८७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित विश्वि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में जायसवाल के मत की ओर अपना भुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, वह कारण ही अब लुप्त हो चुका है। जायसवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह समझा गया था कि खारवेल और नित्विर्धन में ३०० वरस का अन्तर है, और फलत: नित्वर्धन की तिथि पीछे ले जानी पढ़ती थी। उसी कारण सव रीश्वनाकों की तिथि पीछे आतो थी। अब खारवेल के लेख का वह

अर्थ स्वयं जायसवाल नहीं करते। इसी लिए उस अभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद बना ही हुआ है।

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइन्म् पेंड बुधिन्म् (हिन्दू मत और बौद्ध मत ) के लेखक सर चार्लस ईलियट ने भी लिखा है कि "बहुत समय तक पार्श्वास्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पूर्व को गौतम बुद्ध की मृत्यु की अन्दाजन तिथि मान रक्ता था; किन्तु शैशुनाक वंश के इतिहास-विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए।" (जि॰ १, भूमिका पृ॰ १९)।

जैन विद्वान् मुनि कल्याण्विजय ने भी इस समृचे विषय पर पुनर्विः चार किया है ( वीर-निर्वाण-संवत् श्रीर जैन कालगणना, ना० प्र० प० १०, ५८५ प्र)। वे महाबीर का निर्वाण ५२८ ई॰ पूर्व में मानते हैं, अन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं।

मैंने अभी आरजी तौर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय-सवाल जी का अनुसरण किया है।

#### **\* २३. "सत्त अपरिहाणि धम्म"**

महापरिनिब्बाण-सुत्त के सत्त ऋपरिहाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद करना कुछ कठिन है। अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में सुके एक बड़ी गलती दीखी। उस के अलावा, बुद्धदंव का और प्राचीन भारतवासियों का गरा-राज्यों के राष्ट्रीय कर्त्तव्य का आदर्श क्या था, उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में सममाना चाहिए। इसी लिए हिन्दी मुहाबरे की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन किया है। मृल इस प्रकार है-

किं ति ते जानन्द सुतं वजी जिमन्दं (= अभी च्यां)-सिक्षपाता सिक्षपात-बहुता 'ति ! सुतमेतं भन्ते वजी श्रक्षिन्दं " । याव कि च धानन्त वजी भभिन्दं-सन्निपाता समिपातबहुका मविस्सन्ति बुद्धियेव भानन्त् वजीनं पाटिकंसा नो परिश्वािष । किं ति ते """ वजी समस्या संनिपतिन्त समस्या बुठ्ठहिन्त समस्या वजीकरयोद्यानि करोन्तीति ?"" वजी अपन्नतं न पन्नवेन्ति, पन्नतं न समुविद्यन्तिन्ति, यथा पन्नवे पोरायो वजिधम्मे समावात्र वत्तन्तीति ?" "वजी ये ते बजीनं वजीमश्रक्ता ते सक्योन्ति गक्करोन्ति मानेन्ति पृषेन्ति तेसं च सोतव्यं मन्नन्तीति ?" "वजी या ता कृश्वित्ययो कुक्कुमारियो ता न जोक्स्स पसद्य वास्यन्ति ?" "वजी यानि तानि वजीनं वजीचेतियानि स्वस्मतरानि च बाहिरानि च तानि सक्यरोन्ति " तेसं च विद्यपुर्वं कतपुर्वं अम्मकं विश्वं नो परिश्वपेन्तीति ?" "वजीनम् सरहन्तेसु धम्मका रक्कावरयागुत्ति सुसंविद्यति किं ति स्वनागता च सरहन्तो विक्रितम् सागच्छेन्यं स्वगता च सरहन्तो विक्रितम् सागच्छेन्यं सागता च सरहन्तो विक्रितम् सागच्छेन्यं स्वग्नित साम्बन्ति सामस्य सा

सिनपत् धातु के विषय में दे० ऊपर § ८५ च पर टिप्पणी। उठ्ठहिन्त में का उठ्ठान (उत्थान) धातु संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट जागरूक और अप्रमन्त रहने के अर्थ में आता है, दे० घम्मपद, २४-२५, तथा सु० नि० का उठ्ठानसुत्त (२२)। 'अपञ्जतं न पञ्जिपन्ति' का अर्थ अंग्रेज़ी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, वृजियों के पुराने स्थापित (पञ्जत) धर्म के अनु-कूल चलते हैं। किन्तु पञ्जत का अर्थ 'स्थापित' मुक्ते ठीक नहीं जँचता। पञ्जत शब्द का अत्ति ( ज्ञापि ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया विधान बनाने के लिए बाकायदा जित्त द्वारा प्रस्ताव करना होता था। इसी लिए मैंने अर्थ किया है—( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, इत्यादि। आभ्यन्तर और बाह्य चैत्यों से क्या अभिनाय है, कह नहीं सकते। विजित शब्द राज्य के अर्थ में अशोक के अभिलेखों में भी लगातार आता है।

# २४. सिंहल-विजय का काल और दक्लिन भारत में आयों के फैलाव का सामान्य कम

सिंहली दन्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने

की घटना को बुद्ध भगवान के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ। मसकाती हैं।
यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिकार इस प्रकरण
में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्यों के संहार के बाद और
बुजि-गण के अन्त से पहले। किन्तु उसी कथा से पता मिलता है कि विजय
के समय से पहले पाएडच राष्ट्र मौजूद था। पाएडच राष्ट्र की स्थापना का
समय प्रो० भएडारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है; बहुत ही
स्पष्ट और प्रवल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं
जा सकता। उन्हों ने दिखाया है कि पाणिनि के ज्याकरण से पाएक्य शक्य
नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक विशेष वार्तिक बनाया है।
इस लिए पाएडच राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन के बीच के
समय निश्चय से हुई।

डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिति का समय ७वीं शताब्दी क्वं पूर मानते थे (वर्म्ड गवेटियर १८९६, जि०१, भाग २, प्र० १४१)। दूसरो तरफ डा० सिल्ट्याँ लेवी उन का समय सिकन्दर के पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि अधाष्याया ४.१.४९ में यवन शब्द आता है। किन्तु आर्यावियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था। डा० बेलवलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिति की तिथि ९ वीं शताब्दी हैं० पूर मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अचर —दिगम्मा—संस्कृत व में रूपान्तरित हो सकताथा, उस का प्रयोग ८०० ई० पूर्ण से पहले लुप्त हो चुका था। किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी

१ पेज पेकीन्ट आँच दि डिफ्टरेंट यन्जिन्स्टिंग् स्तिस्ट्रस्स् आँव संस्कृत प्राप्तर (संस्कृत व्याकरण की विकासन विभिन्न पद्मतियों का न्यौरा ), प्ता १६१४ ए० १४-१६ ।

विचले रूपान्तर का रूपान्तर ? मेहे वीर से इसामनी साम्राज्य के उत्कर्य-काल में ही आर्थावर्तियों का क्वनों से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है।

जायसवाल का कहना है कि जहाह्यामी ६.१.१५४ से सिद्ध होने वाले मस्करो शब्द से गोशाल मंखरोपुत्र का चामित्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए। मुक्ते जो बात सब से चाथिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पाटलिपुत्र में आने की चातुश्रुति है। पौराणिक और जैन मन्थों के चातिरिक्त राजशेखर को काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख हैं। इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है।

प्री० भण्डारकर पान्य के साथ साथ चोल राज्द को भी अर्वाचीन और पाणिनि से पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा रूप है; आरम्भ में वह राज्द दिक्लिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस अर्थ में प्राचीन संस्कृत में लेन, तायु, तस्कर आदि राज्द प्रयुक्त होते थे, चोर अर्वाचीन राज्द है। यह युक्ति-परम्परा आन्त और निराधार है, और प्रो॰ भण्डारकर जैसे विद्वान द्वारा कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और छपाया जाना आश्चर्यजनक है। चोर राज्द का चुर् धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है?। इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे; वे चोर से परिचित थे; और चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण

१. ई० आ० १६१८, ए० १३८ ।

२. ४० ११।

श्रष्टाध्यायी १. १. २४ ।

नहीं, वह केवल अंडारकर की कल्पना है। चोल से उन के परिचित या अपरि-चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के ज्याकरण में चोल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल ज्याकरण है, कोष नहीं।

उक्त बात मेंने सन् १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश का ठीक पता मिलने से अफग़ानिस्तान के उत्तर भाग में एक और चोल देश का भी पता मिला। वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नजदीक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता। अष्टाध्यायी में चोल शब्द न आने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरर्थक हैं।

पाण्ड्य शब्द बाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आर्थ बस्ती पाण्डु जाति के नाम से या किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाण्ड्य नाम या इस से मिलते जुलते पहले नाम का पाण्ड्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो? पाण्ड्य शब्द या उस का अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवर्त्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवर्त्तन का सूचक हो? किन्तु यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भर है, और इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रबल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल हमें पाण्ड्य उपनिवेश के विषय में प्रो० मण्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए।

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आयों का फैलाव कैसे स्वाभाविक कम से हुआ, उस का दिग्दर्शन १ १११ में किया गया है। जिस अनुश्रुति की झानबीन

१. दे॰ नीचे क्ष २८ व (४)।

से बह कम प्रकट हुचा है, उस की सामान्य सवाई भी उस कम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले काल की समूची अनुश्रुति में आयों की दिक्खनी सीमा विदर्भ और शूर्पारक तक तथा पूरवी और पूरवदिखनी सीमा बंग-किलांग तक है। उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृतान्त में लड्डा तक के देशों का उल्लेख है, और दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राज्योतिष राज्य तथा दिखनी सीमान्त के पाण्ड्य राज्य का। राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि उस की लंका अमरकएटक हो, और उस के सम्बन्ध में रा॰ व॰ हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय में दिक्खन भारत के आंतम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला गया। यह परिणाम और राम का समूचा वृतान्त उलटा दिक्खन भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आर्य बस्तियाँ जम न पाई थीं, और दूर तक दएडक वन फैला हुआ था।

भारत युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राख्यांतिष और पाण्ड्य का उल्लेख निश्चय से पीछे का है। इस बात का पहचान लों तो वह वृत्तान्त भी उलटा हमारे सामान्य परिणाम का पुष्ट करता है; अवन्ति विदर्भ और माहिष्मती इस में आर्थों के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का आन्ध्रों और द्राविद्धों से सम्बन्ध है।

किन्तु विन्ध्यमेखला और विदर्भ में आयों का प्रवेश अनुश्रुति के हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है। वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उत्तटा पार्जीटर ने दिखलाया है कि ऋग्वेद १०, ६६ में इन्द्र, इन्द्राणी और वृषाकिप की जो भदी सी कथा है, और जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाङ्मय के अनुसार

१. जा० रा० प० सो० १६२१, प्रवन्ध- ६।

नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखती और सम्भवतः एक द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी आयों का बहुत पुराने समय में विदर्भ में प्रवेश सूचित करती है।

भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूळक और अश्मक राज्यों का, तथा उन की सीमा पर आन्ध्र शबर मुविक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता है। आरम्भिक बौद्ध वाङ्मय से भी महाजनपद-काल में आयें। के फैलाव की ठीक वही सीमायें दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि अंग से प्रव के देशों का महाजनपद-युग में आर्थें। को पता न था, क्योंकि सोलह महा-जनपदों में सब से पूरब का अंग ही है। मेाटे तौर पर सोलह महाजनपदों की परिधि आर्थों के उस समय के दिगनत की मलक देती है, किन्तु उस द्लील पर अधिक बोभ डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह सममना चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद आधुनिक जगत् की "बड़ी शक्तियों" की तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्धार और कुठ-मत्स्य-शूरसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं है, बचाप उन प्रदेशों में आयें। का पूरा प्रवेश था। तीसरे, कलिंग का उल्लेख जातकों के अतीतवस्थु में है ही, <sup>9</sup> और अंग से कलिंग को रास्ता सुन्ह ( आधुनिक मेदिनीपुर ) या राउ ( पच्छिम बंगाल ) हो कर ही हो सकता था न कि सीचे माइखरड में । से और चौथे, वंग और राढ दोनों का उल्लेख विजय की कहानी में है ही । वह कहानी भले ही नये प्रन्थों में है, पर है वह पुरानी । उस से सिंहल में आर्थ राज्य-स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है।

जातकों में दामिलरहू, नागदीप, कारदीप और तम्बपकीदीप का जो चित्र इस पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा भूळक-अश्मक में आर्थ वस्तियाँ

१. देव कपर ह मर ।

स्थापित होने क बाद धार पायल्य-सिंहता में स्थापित होने के तुरत पहले होना चाहिए। दामिल धौर कारदीप में तब धार्य तापसों के धाशम स्थापित होते दीखते हैं, धौर तम्बपन्नी के तट पर केवता ज्यापारी लोग ईंघन-पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के धान्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथायें सुनी जाती हैं। यह धार्यों के फैलाब की ठीक वही शौली है जो पुरानी धानुश्रुति से मकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल ज्यापारी हैं जो कि इस युग की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र धात्यन्त स्वामाविक है, धौर इसी कारण इन सुदूर दक्सिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो विद्वान उन के समय को इस तरफ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है।

## हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित प्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—खेसक, मिस्टर अम्दुता बुसुक्र बसी, एम्॰ ए॰, एक्-एक्॰ एम्॰। मूल्य १५)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—खेसक, शयबहादुर महामहो-पाष्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद क्षोमा । सचित्र । मृश्य ३)
  - (३) कवि-रहस्य---लेखक, महामहोपाध्याय ढाक्टर गंगानाथ सा । मू० १))
- (४) अरव श्रीर भारत के संबंध—खेलक, मीलाना सैयद सुलैमान साहब नदवी। श्रनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा। मूल्य ४)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—क्षेत्रक, डाक्टर बेनीशसाद, एस्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० ( खंदन ) । मूल्य ६)
- (६) जंतु-जगत--- स्रेसक, बाबू अजेश बहादुर, बी० ए०, एस्-एस्० बी०। सचित्र। मूल्य ६॥)
- (७) गोम्त्रामी तुलमीदास- खेलक, रायबहादुर बाबू रवामसुंदरदास घौर श्रायुव पीतांबरदत्त बढ्ध्वाल । सचित्र । मूल्य ३)
- (८) सतसई-सप्तक—संबद्धकर्ता, रायबहादुर बाब् श्यामसुंदरदास । भूल्य ६)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत-क्षेत्रक, बाबू देवीदक असेस, बीक एस्-सीका मुख्य ३)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, शयवहादुर खाखा सीताराम, बी॰ प॰। मुल्य १॥)
- (११) सौर-परिवार—खेलक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डो० एस्-सी०, एफ्० भार० ए० एस्०। सचित्र । मूल्य १२)
- (१२) श्रयोध्या का इतिहास -- तेखक रायबहःदुर वादा सीताराम, बी० ए० सचित्र। मूल्य ३)
  - (१३) घाघ और भड़्री—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३)

- (१४) वेलि किसन रुक्तमणी री —संपादक, डाकुर रामसिंह, क्षेत्र प्रश्
- (१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लेखक, श्रीयुत गंगायसाय मेहसा, गून् प्र
- (१६) भोजराज—केसक, श्रीयुत विश्वेशकरनाय रेट । मृख्य ३॥) सकिएद, ३) विवा जिल्ह ।
- (१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—बेकक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा। सूच्य सिंबद १॥), विना जिल्द १)
- (१८) नातन—स्रेसिंग के क्रमेन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—ि क् अनुकादक । मूल्य १५)
- (१९) हिंदी भाषा का इतिहास—स्रोसक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मी, एम्० ए०। सूच्य समिएद थु, बिना क्रिस्ट ३॥)
- (२०) श्रीद्योगिक तथा व्यापारिक भूँगोल- बेम्बक, श्रीयुन शंकरसहास सक्सेना । मुल्य सजिल्द २॥), बिना जिल्द २)
- (२१) प्रामीय, व्यर्थशास्त्र बेसक, श्रीयुत बबगोपाल भटनागर एम्० ए०। मृष्य ४॥) सनित्र, ४) विना जिल्द ।

## हिंदुस्तानी

#### तिमाही पत्रिका

की पहिले तीन वर्ष की कुछ फाइलें छामी ग्राप्त हो सकती हैं। मूल्य पहिले वर्ष का ८) तथा दूसरे और तीसरे वर्षी का ७)।

प्रकाशक:

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तपात, इलाहाबाद

सोख एजेंट :

इंडियन मेस लिमिटेड, इलाहाबाद

# वोर सेवा मन्दिर

नं प्रिक्त

तेलक विद्यालकार जायचन पूर्व शीर्षक भारतीय होतिहाल को रापरेखा।